-

सामाजिक ग्रन्थमाला संस्था-१ स्त्री के पत्र 3395 श्री जुदिनी नागरी गंडार पुर संस्थ चन्द्रशेखर 2 D प्रकाशक द्योभावन्यु-त्राश्रम, प्रयाग

प्रकाशक-क, ओकायन्यु-आसम्, त्स्टनर्गन, प्रयाग

3392

इयम संस्करण २,०००

्रह्मा है। विकास

推

|                  |                      |                     | 1           |
|------------------|----------------------|---------------------|-------------|
|                  | उपह                  | R                   | ******      |
| मेवा में‴        | /                    |                     |             |
|                  |                      |                     | }           |
| 2                | *****                | * *** , ******      | 6           |
| e)               |                      |                     | 6           |
| ्रे दुव-सुव      | की जो कणिकार्दे ह    | हायी हैं जीवन में स | र्वत्र । है |
| <u>ব্রুমিন ব</u> | र उन्हें मेंट देता 🕻 | ,सो, यह "रुरी के प  | স"॥         |
| নিত              | ,                    | भवदीय               |             |
| Inc              | -                    | मबद्धाय             |             |
| 1                | ,                    | *************       |             |
| 1                |                      |                     |             |
| <b>.</b>         |                      |                     |             |



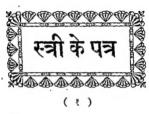

नाथ,

आपका पत्र ठीक समय पर मिला था। उसी दिन में रात को उत्तर देने के लिए बैटी, पर कूजाधी की तथीयत पहुन मुराव दोगपी। उनकी स्तित की दोमारी तो पुरानी है ही, बीच बीच में है कुरस्य भी बहुत कर लेती हैं। यक देन उन्होंने महास्तान कर लिया। कहने लगीं कि इतने आदुर्या महान बार है हैं में हो इनकी ख्यानिन हैं कि थीं, पर पीसी नहीं थों। ये उन सब चीज़ों को लाकर पीसने लगीं। समय मोजन का होगया था। इसने मोजन के लिए कहलपाया। बोली—दिन तो खब ज़तम हो रहा है, जाज प्रगर खैंचार न पड़ा तो नीवुए ज़राब हो जायों। ज़प्ती तक कोर्र तैयारी हुई नहीं, ठहरों, यह सब करके बाईगी। भी सुप हो गयी। उनके पास जाकर मैंने बड़ा, दीजिए, मसाला कृट ही गयी। उनके पास जाकर मैंने बड़ा, दीजिए, मसाला कृट ही बोलीं निवुषा तयासे। मैंने देवा—उनका दम दूल रहा

है, फिर भी वे कुटती जा रही हैं। मैंने सोवा कि योड़ों देर में इनको वॉसी जाने समेगी और वैद्य युलाने की ज़करत पड़ेगी, फिर श्रेंचार जाज कैसे पड़ सफेगा । अलयर मैंने नियुप्प नहीं तरासे। मैंने सोवा कि पहले ही से वैद्यामी मी युला निय जाते, तो अच्छा होता, क्योंकि उनके आने में कुछ देर तो समेशी।। मैं यही सब सोव रही थी, पुत्रामी की दया देल दही थी, द्या जाती थी, दुःख होता था, पर साहस नहीं होता था, कि उन्हें सोक हूँ। उन्हें साम न

( ? )

थीं, पुरोहितानीजी इनकी अगुआ थीं । गङ्गास्तान करके जब फ्राजी खार्ची तब उनका दम फ्ल रहा था, पर उन्होंने व्यिपपा। बाते ही पुरुनेहुँलर्गि कि क्या फ्रॅंचार का मसाला तैयार है। जो थीज़ें भूनी जानेवाली थीं, वे तो भून लो गर्पी करने दाँ। इसी पशोपेश में में थी। उसी समय पूल्यांनी ने कहा, यह निजुए तराख डाले ? मैं जवाव क्या देती, मैं तो दसरो ग्राशा लगाये वैठी थी, मैं तो वैद्य को बुलवा रही थी। अपनी आशा के विपरीत काम होते देख मैं शक्वका गयो । कुछ उत्तर न दे सकी, निवुष तरासने लगी । उन्होंने कहा-रहने हे, तेरे हाथ कट जावँगे। यह मेरी दूसरी हार थी, में न मानी और तेज़ी से निवुप तरासने लगी । फुआजी भी वहीं पैठ नयीं। थोडी देर में दोसी विवुप तरास डाले। फ्रश्ना जो बतलाती गयीं, मैंने श्रीर दक्षिया ने श्रीवार जाल दिया। नियुष्ध्य में रख कर फूआओ ने भोजन माँगाः मिलिरानीती भोजन दे गयों। ये भोजन करने लगीं। उन्हें याद आया कि जाज महा महा गया है कि नहीं। उन्होंने मिलियानी से पूछा। मिलियानी को श्राप जानते ही हैं। उन्होंने फहा, बहु ने खाज बड़ा श्रच्छा सर्ठा बनाया है । फूला जोने कहा. वह का बनाया मद्रा से तो आओ, देखें फैसा है। मिलिरानो ने महा लाकर दे विया और आप यो गर्यो । में उस समय वहाँ नहीं थो। जब फुयाजी महा पी रही थीं तय में यहां गयो । मुक्के मिलिरानी पर बड़ा क्रोब त्राया । मैंने मिलियानीजो से कहा-श्राप कुछ सोचर्ता सममनी नहीं। फुत्राजी ने कहा-बहु, सु इस्ती काहे को दै। इस बूढ़ी को रसकर अब क्या करेगी।

र्वेने कहा—काम ही नहीं है, श्रमी तो एक निबुधा का ही श्रेंचार पड़ा है।

कुआजी इसने लगी।

उस दिन कुआओं की हालत देख कर मुझे अवस्मा हुआ। मैं मनही मन सेखने लगी कि इस पुपते सूखे गरीर में कितना वल है, कितना पैर्य है, सहते की कितना वाई। ग्रांकि है। कुआओं का दम कुल रहा है, यर ये उपर प्यान नहीं देतीं। मालूम होता है किसी दूखरे का दम कुल का हो, शरीर की इनका माने। कोई सम्बन्ध ही नहीं। बहुत सेंग्यने विचारने पर भी में कुआजी के सम्बन्ध की कीई पात निधित न कर सकी। सम्बन्ध हो गई।

रात के भोजन के समय तक क्षाजी अर्जी रहीं।
पर उन्होंने भोजन नहीं किया। सब लोग का वो जुजे, में
अपने कमरे में आपी। आप पाले देवुल के दराज़ से आगका
पत्र निकाला, जो आज ही दिल में आपाप था। उसे पढ़ गई।
पर गुके सामन्द न आया। सुनती हैं कि दूसरी लियों को
पत्र ते पत्र पढ़ने में बड़ा आमन्द आता है। आतत होगा, पर
मुके तो आनन्द न आया। सक्षां बात विषाई कै से। आपके
पत्र पढ़ने से गुके मालूम हुआ कि आप पाहर पथे दूप हैं,
मेरे पास नहीं हैं, उस पर में भय मालूम होने लगा। जिस
पर में मैं सद्दा सोती थी, जो पर शुके सदा मरा पूरा

मालूम होता था, वहीं धर आपका पत्र पढ़ते ही मुक्ते स्ता मालम होने लगा।

कारल क्या धतलाऊँ। पर मैं खदा आपको अपने पास देखती हूँ। प्रातःकाल से लेकर सन्ध्या तक और सन्ध्या सं लेकर प्रातःकाल तक ऐसा मनहस्व अवसर बहुत कम ही होता

लेकर प्रताकाल तक एका मनहस्व व्यवस्य बहुन कम ही होता है, जब में व्यापका दशन न करती होऊँ, जब में व्यापके साथ बातें न करती होऊँ, व्यापके साथ खेलती न होक्हें। पर साथ के पत्र ने मेरा स्वान भाइ कर दिया। मुक्ते मालूम हुआ कि

ये पत्र में मेरा श्वात यह बार दिया। मुक्ते मालून हुआ कि आप देखागड़ी पर वैडकर बले गये हैं, बड़ी दूर बले गये हैं, में यही अकेते हूं, आप मेरे पास कही है। इसीके आपने पत्र जिला है, उसते अपने समाजार जिले हैं, मुक्ते बहात स होने ही, आजा ही है और स्वलाया है कि साफरें

विदेश रहने पर मुझे कैसे रहना चाहिए। श्रावका पत्र पढ़ते हो मेरा मन न मालूम कैला हो गया। श्यामा कहती है कि मैं उस समय जुएचाप खाँस मुँद कर वैठी थी, किसी की बात नहीं सुनती थी। श्यामा

मुँद कर देंडी थी, किसी की बात नहीं सुनती थी। स्वामा ही मुक्ते उस समय बुताने आपी पी, फूचाती की तथेपत यहुत लगात्र हो गयी थी, कांसते लांखने वे बेहोता हो गयी पिछानी आपे थे। पर मुक्ते इस बातों की लबर तक नहीं। मैं तक फुजाजो के याल पहुँची, तब उनको स्ति

कोरों से चल रही थी, काँसें चढ़ गयी थीं, वैद्यती ने जैसा

बतलाया था, वैसा किया जा रहा था । मैं वहाँ गर्या । फूग्रा-जी का भाषा सुइलाने लगी। उस समय फुल्राजी किसीको पहचानती न थीं। बाबूजी, मैयाजी सभी घदरा गये थे। मेयाजी तो चिल्लाकर रोने लगी थीं। रुलाई तो मुक्ते भी श्राती थी, पर में रोती न थी। फुछाजी सामने पड़ी थीं। मैं सीचने लगी, फुग्राजी अपनी ऐसी सांस की कठोर बीमारी रोक सकती हैं, तो क्या में आँसू नहीं रोक सकती। में आँसू रोकने का अन्यास करने समी, मैंने समस्ता कि मैंने ग्राँस् रोक लिया। इसी समय फूग्राजी आँखें खोल कर दोलीं कीन है, बहु, रोती क्यों है वेटी।

उस समय मुक्ते मालूम हुआ कि मैं आँसु नहीं रोक सकी थी। मेरे फ्रांस् के बूंद फुबाजी के मुँह पर पड़े होंगे, जिससे उनको मेरा रोना मालुम हुआ होगा । मैंने पृष्टा—आप की तबीयत कैसी है ?

उन्होंने हैंसना चाहा, पर हैंस न सकी, बोली-ग्रच्ही है। येटी तु उधर वैठ जा, भैया को बुजाने के लिप किसीको भेज दे।

बाबूजी तो फुशाजी के कमरे के बाहर बैठे 🗊 थे। फूग्राजी की बात सुन कर उन्होंने कहा—श्राता हैं। कैसी तवीयत है, कहते हुए वे चले श्राये । मैं भी उसी कमरे में थी, पर यहाँ से थोड़ी दूर हट गयी थी। फूब्राजी ने कहा ( o ) भेया, तुम भी जाप रहे हो, जायो सो जायो, कोई विन्ता को बात नहीं है। हिन्दु विश्ववायों का तो प्ररता ही मंगल

है। पर तुम्हारी वह मुक्ते मरने नहीं देती, बैठी रो रही है, यह देखो—फ्राँख से इसने मेरा समुचा मुँह भिगो दिया है।

इससे कह हो, सोने जाय। यह मेरा और सब कहना सो मानती है, पर जिस दिन मैं बीमार होती हैं, उस दिन मेरा कहना नहीं मानती, में कहती हैं कि स्तो जा, तो यह जागती रह जाती है। मैं कहती हैं कि लापने कमरे में जा, तो यहीं वैद्ये रहती है। वाबुजी में कहा---ग्रच्छा, पर वे बाहर चले गये । सुभसे उन्होंने फूछ नहीं फहा। में थोड़ी देर तक वहीं चैठी रही. पुनः वहाँ से उठ कर फुछाजी के पाल गयी, ये सीती ली क्या होंगी पर उनकी आँखें बन्द थीं, सूका खेहरा जिला हुआ था। में देज कर खुश हुई। मैपार्जा भी खापी थीं। उन्होंने कहा-सो रही हैं, तुम भी जाकर सो रही, में बैठी हैं। मैंने कुछ जयाय नहीं दिया । पर जहाँ मैं पहले पैठी थी, वहाँ श्रली श्रायो। यहाँ एक दरी विद्धी दुई थी श्रीर उस पर

यक सिक्या रखी थी। शायद व्याप्ता ने रख दिया हो, मैंने पूड़ा नहीं, विकाने रखा है। मैं जाकर उत्तरे हरी पर फैट गयी। सोने की बरूजा नहीं थी, पर हाथ पैर फैज़ाने की गरज सो मैं केट गयी, शायद सेम्ने ही सुक्ते नींद आरायी। यहन ( म ) रात तो यींत चुकी थी, पर कितनी बाफी थी, उन्नी देर तक में .पुब सोयो। यानाकाल उठी, सूरोदिय हो चुका था। मुफ्ते किसीने उठाया नहीं। उठ कर मैंने देखा कि

प्रशानी जीतने में बैठी हैं। वे यसन मालूम पहती हैं।
विपानी जगनाय को बैपानी के यहाँ से दवा लाते के तिय
भेग रही हैं। में भी यहीं जावर लड़ी होताया। मैपानी हो
वात ज़तम होने पर मैंन कहा—जगनाय बाबू, बैपानी हे
वहता कि कुमानी के तिय महें के साथ आने की कोई वम
हैं। वहते कहा—अपना, फूआजी ने कहा—जगनाय, यू मी
अपनी मानी के पेसा पागन है, वैचा से पेसा कहेगा तो तेरी
कुमानी की वेरज़ती न होगी। अच्छा, जा।
जगनाय बाता गया, उण्होंने मुनले कहा—पण्डा
व्या से महा न पीर्जनी, अब तो त, खुता हुई।

अप त नहा प्रायद बहुत वही होतायी । पूजाजी की विद्धी शायद बहुत वही होतायी । पूजाजी की बहुत सम्बी चौड़ी बात लिबनी पड़ी है, इसीसे यह चिडी सम्बी होतायी है। सन हैं बहुत सी बात लिबने पी.हैं, चादती हैं लिखूं, इर लिखते नहीं बनता। सन में आता है कि लिखूं कि आप पर्य-

राह्मेगा मत, पर पेसा लिखने को जो नहीं चाहता, मता जो श्रमेला विदेश में है, वह क्यों न घयरापमा। जो इतने दिनों तक श्रपने परिवार के साथ रह खुका है, वह बाहर जाकर प्रकारता नहीं, से क्या गुरा होगा। किर मोर्चनी हैं कि निव्य हूं कि प्रकारता, पर कहनी हैं कि रागके कियने को भी का कुकरत है। कार प्रकार से के कुकर होंगे।

को भा क्या क्रवरत है। काय घवरत ता क्रवर होता। यक कार सन से काया कि लिए कि सेरी त्याद कर के सन की उपाल न कीजिएता, यर सेरी त्यामा ने येग्या

विषका भी प्रधिक नहीं है। मैं जाननी हैं कार जिदेश में है, यहाँ कारके सार्थी कार्यी भी बोर्ड नहीं हैं, पुरूपके भी कहुत कोड़ी ही। कारके पान हैं, उनसे कारको भीयने विधानने का नाही नगर जिन्दा होगा। उस नगर बहुद भी बाने यह जानी होगी, में भी यह जानी नोडेंगी.

रन रिक्तिकों में और भी बहुन तो बाने याह आर्था होती। तिर विचारी का सीता हुटने पर जागर मालून होता होता। उत्त नामच होनेवासी कहाती की बीत रोड सदला है।

बायहा, मी बाय बामहाने से बहान महे हैं, उत्तान हैं। महे हैं, तब भी हम सीपी को बहाय कहना व्यक्ति का या प्रसादय सम्, काय उत्तान सम् होत्य । यह दिस स्थायका सैपाई। से सह बहुत का, कामा ही स था, हम सीपा उत्तारे स्टाई में सह बहुत का, कामा ही स था, हम सीपा उत्तारे सर्पे में कि कामी। उस दिस सामानी कुछ गोर्मी थी। हम्में बहुत पही । काम सह उससा हो कहे हैं तब हमाई। भी सहाय बहुता सहिय-स्थान हम होता है। पर पना हमको ऐसा कहना चाहिए हैं स्था में आपसे अधिक मुद्दिमती और समम्मदार हूँ हैं पना भेरा घह हक है कि आपको समम्मद्ध या आजा हूँ। आपमी तो यह जानते दें कि पदराना नहीं चाहिए, उदास्त नहीं होना चाहिए। आपदी ने तो बहा या कि जीवन का अपान जिड़ सातन्य है, यह जीपन हो नहीं, जिसमें आनन्द न हो। "यह में कैसे समर्में कि आप आजी बान भून गये होंगे," क्या जिन्मूं, किससे पूर्ण कि का जिन्मा चाहिए। इसी परोपेश में हैं। क्या जिन्मूं क्या जिन्मा चाहिए। इसी परोपेश में हैं। क्या जिन्मूं क्या जिन्मा, बालि होती नो अपनी बात भी जिसती, पर क्या कर्म, आच्छा, आज हनना ही।

ब्यापकी



( 2 )

साध.

धावको बाधर्य हो रहा है कि "ओ यक दिम दोषरा सी मरी जानती थीं, जिलके शुँद के एक को तारद शुमने के चिक द्या (ब्राप् ) लाकते वहते थे, जो गाँथे, कवि उदावर देख भी

मही शक्तो थी. वही काज इतना बीवनेवाची बैंगे हीगयी चौर चारने समीकाची को निस्तिनभेत्रार पर चररकुपन के साथ जिल्हें कैसे कर्ता ।" में कुछ्ते हैं कि क्या सचापुत

चारको चार्थ्यको नहा है। मैं तो क्ष्य कार को साथ नहीं गमध्यो, वर्षेति मेरे लगम के क्यम बादवे की कोई बान erit it a

यह भी गांगार का निया है जो कर दिन करने देशों वह महा भी यही ही सरभा, क्रिये बलने के फिर हुमगी बड़ गराम सेमा पत्रता है, वहां हुमरे दिन बादने पैसे सद्दा ही

ज्ञापा है, होहपा है, अंजिसे है बरमाहे, क्यारे बज्ये पर इसारे: का बीज केमा है चीर मुत्ती के बह बीज डोमा है। इस सोकी तो ठोफ उससे उलटी बात है, इस लोग घएना सर यकताओं का प्रवन्ध करते हैं, दूसरों का भी प्रवन्ध हैं। ये ग्रीर इसी तरह की ग्रीर क्तिनो ही दार्तेहम हेखते हैं, पर यक इन्तु के लिए भी क्या किमीको र्ष हुन्ना है 🕻 कपर के पात्र्य लिखकर ग्रापने जिल्ल समय की श्रीर किया है यह मुक्ते भी याद है। वर सोविय-क्या I शिखना ठीक है । सामने देखना, बातचीत करना हेल-ोने पर होता है। मैं ग्रापने पिताके घर से उसी दि<sup>त</sup> थी। द्यापके परिवारवालों को और द्यापको जानर्ता ों थी, देसा भी ल था । यद्यपि ब्याह होने के तीन वर्ष ' ु में श्रापके वहाँ श्राची थी, पर इन तीन वर्षों में आपने कुछ परिचय दिया । मैं उत्करितन थी आपको *देखने* , श्रापसे वार्त करने के लिए। पर उस्कतिहत होने से

हरता की शान्ति नहीं होती। नकी द्याही बहु का श्रपने

ए एक दिन पेस्ना था कि न्ययं व्यये लिए मोजन मी नहीं सपते थे, सामने ग्या भी मीजन नहीं का सबते थे, । भूल की स्थना भी सब्दों के द्वारा नहीं दे सकते थे। उमय हम लोग भूच लगने पर भी से देते थे वीदात्त्र तेरे पे जब नक भोजन न मिल जाय। यह दशा हमारी एकी नहीं थी, पर हमारे सिला मानाजों की भी थी, पर पति या उनके परिवार के सम्बन्ध में कुछ पूछ ताल करना बुरा समभा जाता है, यह नत्रवधुत्रों के लिए निन्दा की बात होती है। शतपव इम लॉग अप रहती हैं, किसीसे कुछ पूछती नहीं, यही बात नवविवाहित वर के लिए भी है। श्रत-पत्र म तो बर को कुञ्ज मानूम रहती है वह के बारे में श्रीर न बह को मालम रहती है बर के विषय की बाद । सहसा प्र दिन दोनों मिलते हैं और पति महाशय चाहते हैं कि हमारी स्त्री इससे खुलकर वातें करे। क्या सूब, एक आध व्याख्यान सना दें तो कैसा ! हो सकता है कि किसी पति महाराय की यह ब्राह्म पूरो होनया हो, पर मेरी समम से पेसी ब्राह्म का पूरा होना सुनासिव नहीं है । प्राह्म उतनी ही रखनी चाहिय जो पूरी हो सके। मुझसे आपसे जान न पहचान, ग्रापको देखते ही मैं हिलमिल कैसे जाऊँ श्रीर खुल कर वार्त कैसे करूँ । खाप तो बहुत लोगों से मिलते-जुलते हैं, बहुतों से आपका परिचय है और सो भी पुराना। तो क्या प्राप सब से जुलकर वार्ते करते हैं, सबसे आँख से आँख मिला कर देखने हैं! फिर वक अवरिचित से, सो भी भारतीय स्त्री से श्राप वैसी त्रासा कैसे कर सकते हैं ! पुरोहितजी के मन्त्रों में यह शक्ति नहीं है जो जातिगत संस्कारों के प्रवाद को पलट दे ।

उस समय भी में बोलना जानती थी, बोलनी भी थी। पर जिसकी देखेँ उसीसे बार्ने करने की चारत मुकम नहीं

थो, श्रद मी नहीं है। यह मैं जानती थी कि श्राप मेरे विते हैं. में यह भी जानती थी कि जिस तरह श्रीर रुधी-परुप रहते हैं उसी तरह हमलोगों को भी रहना होगा, पर यह तो नहीं जानती थी कि आप किस तरीके पर बातें करते हैं. आएडी कैसी बार्ते पसन्द हैं। सब्बी बात यह है कि में उस समय ग्रापसे हातें करना चाहती न थी। धेरै पास हातें बहुत थीं. पर आपका सुन्दर मुँह देखते ही मेरा हृदय प्रकाशित क्षेगया था, उस समय मेरे हदय में जो भाव आये. वे विलक्क नपे थे। पिता के घर में अपनी सक्षियों से आपके सम्यन्ध की बार्ने में जब तब कर लिया फरतो थी। उस समय भी धर में कड़ तरह के भाव जाएव होते थे। यर उन सब मार्घों से यह भाव विलक्षण था .जो पहले पहल आएके पास बैठकर ग्रापके मुँह देखने से मेरे मन में उत्पन्न हुआ। मुक्ते उस समय मासम हुन्ना कि न्नाज मेरे हृदय-मन्त्रिर में एक संजीव प्रतिमा की स्थापना हो रही है। मैं श्रपने सीमाग्य पर मस्त थी और श्राप स्थास्त्यान देने को कह रहे थे। यदि धाप उस समय मेरा इदय पहचानने का प्रयत्न करते, यदि श्राप पक ग्रावरिचित को जानने की कोशिश करते, तो मेरी सम्बद से पेशा उलहना देने का श्रवसर न श्राता।

उस समय भी में बोल सकती थी पर बोलने का स्रवसर न या। स्राज श्रवसर है, बोलती हैं। इसमें शारवर्य की कात पया है। यह बात आपको मी मालूग है, श्रतण्व मैं कहती इँ श्रापका श्राप्त्रचर्य मुठा है।

फछात्री की तबीयत ग्रन्छी है। श्रापकी ग्राजा होने पर तथा खयं मेरी इच्छा होने पर भी में उन्हें श्रपट्य करने से रोक नहीं सकती। रोकना चाहती हैं, पर रोक नहीं सकती। मुक्ते भी वाद है आप को रोक दिया था, सो भी बडी निलंश्वता से। श्रापके सामने से मैंने थालो खींच ली थी. शापद ग्रापको मालुम न हो, उस थाली के मालपूप मैंने खर्य जातिये थे। पर इससे मुन्दे उस समय भी दुःज न हुन्ना या और न्नाज भी दुःज नहीं होता। हाँ, इँसी ज़रूर श्राती है। क्या कुश्राजी के लिए भी मैं वैसा ही कर सकती हैं। क्या ही शब्दा होता, यदि में बैसा कर सकती। फ्राग्राजी में मुक्ते भय बना रहता है कि कहीं वे नाराज़ न हो आये. ब्राएसे सुके कोई अथ नहीं है, ब्राएके कोध या यसकता का ज़याल ही मेरे मन में नहीं आता। मैं इस वात को भूल गयी हैं कि श्राप नाराज़ होना भी जानते हैं। मैं न तो श्रापकों नौराज़ करने का कोई काम करती और न प्रसन्न होने का। श्रापके लिए मैं जो करना चाहती हूँ, वही करती हूँ। श्राप की नो मैं दासी हूं. सेविका हूं, सधमैचारियों हूँ । मैं श्रापती सेवा करती हूँ श्रपने लिए, श्रपने श्रानन्द के लिए। मैं सममती हूं कि वैसा करना मेरा घमं है, मेरा कर्सच्य है। में आपकी अयोहिनों है, आया हर्य है, दकवाहु है, आया सत्तक हैं। अतप्य आपको लिए, अपने लिए, जो उनित ममकती हैं, यही करती हैं, जिसके करने में मुक्ते आनन्द आता है, यही करती हैं। यर फूआवों के सन्द्रम्प में पैसा नती से ज सकती, ये तो मेरो बड़ी हैं, मुक्ते पेसा कोई काम नहीं करना चाहिए, जिससे उनके मन में कर हो, जिसे वे तुरा समर्कें।

अपने कप्टों का झान मनुष्य को जिननी शोधता से श्रीर जितने अधिक परिमाण में होता है. वैसा श्रीर उतने परिमाल में दसरे के कच्छों का बान नहीं हो सकता। यही कारण है उपचार में भेद होने का। मनुष्य का श्रामा कप्ट. उसका हृदय, उसका मस्तक, उसकी दिन्द्रयां. धमनियां यहाँ तक कि उसका अत्येक रोम करता है। यहां कारण है यह श्रपना कप्ट दूर फरने के लिए श्रपने सर्वाह से पूरे बल के साथ उद्योग करने सगता है। येसा करने में उसको कमगोरी भलें ही प्रकट हो जाय, भले ही कब्ट दूर होने पर यह खर्म उस समय की प्रापनी दालत बाद करके हैंसे। पर कप्ट की समय उसका ध्यान इन वार्ती की खोर नहीं रहता। चापके दःत्यों का ऋतुमय मुक्ते सर्यात्मना होता है, आएके दुःशी की लघता श्रीर गुरुता का मुक्ते द्वान रहता है। मैं उसे श्रपनी निजी बान समझती हैं, मुखे खुद बेदना होने लगतो

ै, मतपव मैं अपना अधिकार समझती हूँ कि जिस तरह इसे दुर कहं। जिस उपाय से हो श्रपने ज्याकल मन सान्त कर । उस समय दुनियां मेरी शॉसी से श्रोफत जातो है, लोग क्या कहेंगे इसका ध्यान जाता रहता है सकता है कि उस समय मैं कोई पैसा काम कर पैठती । त्रिसका करना उचित न समका जाता हो। पर वैसा क कानकुम कर करती हूँ। मुमले आपदी आप हो जाता जब काँटे गड़ते हैं, तब मनुष्य चिल्ला ही उठता है धींच ही सेता है, उसे तात्कालिक कर्तव्यी पर विचार का भवसर ही नहीं मिलता। रामचन्द्र के समान धीर प का पुरुष भी सीता-इरल होने वर रोने लगा था। विश्वास है कि सीता हरल होने के बाद दस पन्दरह वि के जिए भी, यदि रामचन्द्र का द्वरम सस्य रहता, बेइना न होती. सो श्रवस्य ही ये श्रपना कर्तव्य विचार सेते कम से कम रोते घोते नहीं। पेड़ों से, ी A 114. F

से सीता का पता म पूछते, फिरते । पर

, समय कहाँ था, 🗟

मन्त्रिक

À.

F

ıı

राम की दशा मालूम हो गयी। क्या रामचन्द्र श्रापनी दश द्यिपा सकते थे, क्या ऐसा करने का उन्हें श्रवसर था। पर दरारथ के समय तो रामचन्द्र ने अपने आपको द्विपाया श्रीर खूब द्विपाया। उस समय उनके पास काफी श्रवसर ण, खुद सोच विचार कर अपना कर्तव्य उन्हेंकि निश्चित कर लिया । मैं भी फुकाजी के संबन्ध में आपकी आशामी के गालन करने का मध्यत करूंगी, यर निश्चित समक्रिय, यैसी हो न सकेगा, जैसा भाष चाहते हैं या मैं चाहती हूं। क्यी-

1 (6.1

के उनके कहाँ का अनुसय सुके देर से होता है, सोय<sup>हे</sup> बेखारने का ब्रयसर मिलता है, कर्तच्य निश्चित करने 🕏 वसर मिजता है। इतना विसम्ब होने पर काम विगड़ जा<sup>ने</sup>

रेग्रेप उपकार नहीं कर सकते, मैं देला 🖞 समस्ती 🦸 लपप दनका मार मुक्त पर ही श्रीड़ दीजिए—"यह **दे** सर

सम्मे काप यहाँ की लंब बातें समक्र जांच I बाबदा सुनिक

ीं मध्यायना नहीं, किन्तु निश्चय रहता है। फिर भी में यज कर्रोगी। हॉ थर्टी से चाप चिन्ता करके उनका इप

माचार श्रष्ये हैं, इम सब सोग श्रप्ये हैं, शाएशी वर्षी क्सर दोर्ता है " इन वानों को ही निखन्नर में चपना वर्णव्य जन कर संदर्भी थी। पर तब आपने यहाँ का समाधार हा है, तो सुके भव बातें साफ़ लाफ़ शिवनी चाहिए, एक दिन विली दुध पी गयी। कब पी गयी, इसका किसी को पता नहीं, विल्ली को दूध पीते किसीने देखा भी न था। दुध नहीं था, इसलिय समका जाता है कि हो न हो, विज्ञी ही दुछ पी गयी होगी। मैं समस्ती हूँ कि मह श्रममान की बात होने पर भी यही वात सन्दी है। कहा नहीं जा लक्ता कि इसमें किसकी प्रसाववानी है, श्यामा की या मिसिरानोजी की । शैर, उस दिन किसीको दूध नहीं मिला । किसी ने दूध मांगा भी नहीं । केवल बाबूजी से बिल्ली के दूध पीने की बात कह दी गयी थी। इम लोग सी जानती ही र्थी। पर जगन्नाथ बाबू को उस्त दिव दुध का न मिलना थम्या न लगा, उन्होंने कहा-मिसिरानी जी बाज ज़रा श्रविक क्य हो. मिलियानी ने यहा-बाब, बाज तो क्य ही महीं है। बाद को जाप मजल गये, रहने लगे श्रव में बाऊँगा ही नहीं, मिसिरानीजी ने बड़ी घारजु मिश्रत की. सममाया समाया, मैयाजी ने कहा, पर छाप न आये. फुमाकी ने कहा-जाको समक्रा दो, तम्हारा कहना मान क्षेगा, में भी गयी, मुक्ते देखते ही उन्होंने कहा-दूध क्यों नहीं है ? मैंने कहा--दूध क्या हर समय रहता है और क्या वह सब को मिलना है ? उन्होंने बड़ा-- पल तक तो मिला है। मैंने फड़ा-करत से फिर मिलेसा ।

रन्होंने कहा-ऐसा नहीं हो सकता, बात दूध में श्रवस्य पीऊंगा, तुम बहां से चाहो से बाह्रो । मुके हैंसी क्रागर्या, मैंने कहा-मैं तो दूध देने से खी.

श्रीर मेरा दूध मुम पी भी नहीं सकते। बहो, मैवाजी को भेड हैं। इस पर वे बहुत विगड़े, उन्होंने भोजन होड़ दिया। धै रोने लगे पर कुछ कह नहीं सके। शायद मैंने भी वड्डा कठोर बात कह दो थी। की यो तो दिल्लगी, पर मुक्ते देती दिल्लगी नहीं करनी चाहिए थी। हाँ, कोई गड़वड़ी नहीं हुई । किसीने शायद इयर ध्यान नहीं दिया ।

एक दिन द्सिया ने द्हां की हंडिया फोड़ दी। फुआर्डी उस पर बहुत विगड़ी थीं, उन्होंने कहा—िक श्राज दसिया की विना मारे न छोडूँगी। दिलपा डरी नहीं, क्योंकि वह फुत्राजी को जानती हैं। वे मारने को कहती हैं, पर उनकी किसीने मारते । देखा। वे बकती अकती बहुत हैं, <sup>प्र</sup> मारती पीटती नहीं। फूछाजी का यह खमाय समी की मालूम है, दिलया को भी मालूम है। यह भी तो आपके घर

में बहुत दिनों से रहती है। श्यामा की ससुराल से एक जादमी श्राया था, <sup>सह</sup>

थोड़ी मिठाई और कपड़े ले शाया था। हम लोगों के पहनने के लिप बाबूजी जैसे कपड़े देते हैं, वैसे वे न थे, साधारण थे।

मैपाजी इस पर श्यामा की समुरालधाली को मुरा म<sup>ला</sup>

कहती थीं। फुलाबी के रोकने घर भी 🗷 कर्की। उनको घड़ा क्रोध क्राया था। उन्होंने मुक्तले कहा—जो में कहती हूँ यह लिख दो. मैं चिट्टी मेजर्ट । मैं लिखने लगी। उनका पहला याका, था-"ग्रेंने पन्दरह सी कपये गिने हैं पेसी ही रही घोती बेटी को पहनाने के लिए"। मैं इस वाक्य को सुन-कर प्रवता गयी। मैंने अनमें सोचा कि पैसा लिखने से तो कोई लाम नहीं है, यह सो बहुत ही छोटी बात है, फिर भी यह घोती किलने भेजी है, क्यां भेजी है, इसका भी तो हम लोगों को कुछ पता नहीं है। पेसी दशा में ललकार के तीर पर उन लोगों को उलहना देना क्या अच्छा होगा। मैंने निध्य कर लिया कि ये बातें न जिल्लूंगी। पर कुछ तो लिखना ही पड़ेगा, विना लिखे काम नहीं चलने का। यदि मैंने क्षिजने से इन्कार किया, तो मैयाशी उनको छोड़ कर मुक्त पर ही बरल पड़ैगी। ग्राप जानते हैं इस समय मैंने क्या किया । सुनिष, कैसा खुल मैंने किया । मैयाजी की बातें सनती गयी और श्रपने भनकी बातें लिखती गयी। बिडी कृतम हुई। मैयाजी ने कहा—सब बार्ते लिख दी हैं न, मैंने

सुन पर हो बरस पड़ना। आप जानन है दल सनस मने स्या किया। सुनिय, कैसा हुन मैंने किया। सैपाजी की बातें सुनती गयी और अपने मनती वार्तें लिखती गयी। बिद्धी कृतम हुई। मैराजी ने कहा—यब बातें लिखती गयी। बिद्धी करा—हाँ, किरिये सुना हूं? यह कहने को तो निन कह दिया, पर पीछे पहनाने लगी। यदि मैराजी कह देतीं कि सुनाओ, तो मैं क्या सुनती। पर मनवान ने हपा की, उन्होंने कहा—नहीं, सब ठोक ठीक लिख दिया है म ? मैंने कहा हाँ, उन्होंने कहा—बन्द कर दो । यह चिट्टी उन्होंने स्वयं उस ब्रादमी के पास भेज दी।

भैपाजी ने अपनी चिट्ठी लिखवाने की बात बाबुडी है भी कही थी और उस चिट्ठी की इदारत भी सुनायी थी। उन्होंने सब बातें सुन ली यीं, पर कुछ कहा नहीं। शायद बाबुजी भी नहीं चाहते ये कि वे बातें लिकी जाँय। व्यत-पत्र चिद्रा ले जानेवाहो के हाय से उन्होंने विदी ले ली श्रीर पदकर यह चिट्टी दे दी । उस आदमी के चले जाने पर बाबू जी मुक्तपर बड़े मसक्ष हुए। सन्ध्या को आये और कहने लगें कि मेरी बहु बड़े घर की बेटी है। फुछाजी ने कहा-आयी भी तो है वड़े घर में । इसका उत्तर उन्होंने कछ भी नहीं विया । पर ये वार्ते मैयाजी को श्राच्छी नहीं लगीं। उनके मन में कुछ सन्देह हो गया, ये बार बार मुकसे कहने लगी कि तुमने मेरी सब वार्ते लिख दी हैं न रै श्रद भूठ बोलगा मैंने उचित नहीं सममा। मैंने कहा-क्या श्यामा की मैं दूरमन थी, जो वेसी वार्ते लिखती। इम लोग तो कड़ी से कड़ी वार्ते सुना सकती हैं और वे हम लोगों का कुछ बिगाड़ भी नहीं सकते । पर इन सब का कल तो श्यामा को भीगना पहेगा । इयामा सतायी जायगी, वह भिड़की जायगी, मला में पेसा क्यों करते लगी है

## ( २३)

सक्तीं हो। योड़ी देर के बाद उन्होंने कहा—तो तुमने मेरी बात न मानी। जब तुम्हारे ससुर तुम्हें शावासी देने लगे, उसी वस्तु मेरे मन में सन्देह हुआ। आख़िर बात ठीक हीं

मैयाजी चुप रहीं, शायद कोध के मारे वे वोल न

हो गर्यों। पर वृक्षरें दिन दोपहर के बाद वे मेरे कमरे में श्रामीं,

उस समय में श्यामा के साथ वैठी थी, वे मी झाकर पैठ गर्यों। मेरी बड़ी तारीफ़ की। श्यामा से उन्होंने कहा—वेटी

त् अपनी भामी के शुन सीख हो। यह बड़े बाप की घेटी है, त् मीलबड़े बाप की घेटी वन।

हमने या स्वामा ने कुछ उत्तर न दिया। थोड़ी देर बैठने के बाद ये वहाँ से चली गयी।

क बाद य बहा स चला गया। इस समय तक श्रीर कुछ विशेष समाचार नहीं है। स्रापकी

....मा

थी सुनिनी नागी गेंडार पुस्तकातय बीकानेर ( ₹ )

42

नाथ,

३,४ दिन पहले एक पत्र भेत चुकी हैं। आरत पर पत्र एक विशेष कारण से लिख रही हैं। आज दोपहर को मदारी की दुलहिन आयी थी, यों तो प्रति दिन कई कियाँ श्राती जाती रहती हैं, सुके मालूम थोड़े ही होता है कि कीन श्रायी कौन गयो । मैं किसी को पहचानती भी नहीं । महारी की दलहिन को भी नहीं पहचानती थी, पर कुछ पेसा संयोग हुआ। कि मेरा इससे परिचय हो गया। बड़ी ही गरीविन और बड़ी ही सीधी है। इस बक बह बड़ी विपत्ति में फॅली है। मदारी कलकत्ते से बीमार होकर श्राया है, वहाँ पक महीने से बीमार था, विचारे का जो कुछ था, यह वहीं खतम हो गया, किसी तरह तो वह घर आया है। अब . उसे पथ्य चाहिए, द्वा चाहिए।जाड़े केदिन हैं, उसने ष्टडा तो कुछ भी नहीं, पर मैं सममती हैं कि उसके पास कपड़े भी न होंगे। वही मैयाओं से कुछ श्रश्न माँगने श्रायी

थी, पर मिना नहीं ; फ्योंकि पक्त बाट यह काम करने के

लिए वलायी गयी थी और आपी नहीं । वह विचारी रो पड़ी, शायद वहाँ में सहाय मिलने का उसे पूरा भरोसा

रहा होगा।

तरह मरे हैं।

( 24 )

सहारे ही पर तो दुनिया ठइरी हुई है, जिसका सहारा हूट गया, मानो दुनिया से ही उसकी विदाई हो गई। वैच डाक्टर क्या किसी की जिला देते हैं, दवा क्या श्रमृत है निसके पीने से सनुष्य असर हो जाता है। नहीं, ये सब सहारे हैं। मैंने ऐसे कई ब्राइमी देखे हैं, जिनके तिए दवा का प्रवन्य नहीं था, लेवा शुश्रुवा की बात कीन कहे, पानी दैनेवाले का नाम कीन ले, पास पानी भीन थाजी खुद यह पीले, पर यह भला खंगा हो गया। हकीम अजमतलां श्रीर भ्यम्यक शास्त्री की दवा दरनेवाले मरे हैं श्रीर युरी

उस समय मैं ऋपने घर में थी. भेरे वास यशोदा बैठी थी, मैंने रोना सुनते ही यशोदा से कहा-देखो कीन रोती है, उसे मेरे पास बुलाओ। बाहर की किसी स्त्रों के सामने ब्राज तक मैं न हुई, सामने होने की ज़रूरत भी नहीं श्रीर इच्छा भी नहीं। मेरे यहाँ खिवा नाइन के और कोई वाहरी स्त्री नहीं ग्राती, श्रीर न श्राज तक किसीको श्रपने पास मैंने युलाया ही है। आज बाहर रोनेवाली को मैंने बुलाया। उस

समय तो बिना समझे बुक्ते ही बुलाया या, पर अमें भी में यह नहीं समझ सकी हैं कि मैंने क्यों बुलाया। मनोविद्याल से मेरा परिचय नहीं है, इसलिए में इस बात

का निर्णय महीं बर सकती कि किस माब से प्रेरित होकर मैंने उसे युजाया, दां इतना कह सकती हूँ कि उसे युजाया। बह मेरे कमरे के द्वार पर प्राची और वाहर ही से बोली,''का हुक्म वा'' उस बक् भी बह रोरही थी। गर्जा

मरा हुमा था। मैंने इशारे से उसे मीतर बुलाया, पर उसे भीतर जाने का साइस नहीं हुआ। मैं भी कुछ घरा गयी, उस समय मैं निक्ष्य नहीं कर सकी कि इससे क्या नहीं ग योड़ी देर वहीं कड़ी रहकर ''जात वानी' कह कर सती गयी। मेरा मन घराया था ही, मैंने यशीदा से कहा—तुम महापी की दुलहिन के वहीं जोड़ी और उससे युड़ों कि यह क्यों

यहाँ श्रायी थी श्रीर क्यों रोवी थी। थोडी देर बाद सीट

कर यशोदा ने जो कहा, उसले मुक्ते बड़ा ही दुःख हुआ।
"मदारी की दुलहिन दो सेर चावल माँगने सायी थी, पर
मिला नहीं, और कहीं से मिलनेवाला भी नहीं, उपका दुलहा
सीमार है, यह उसे क्या काने को देगी, यही सोच कर पे
पड़ी थी" यही यशोदा ने आकर मुक्ते कहा। इस बात को
स्पोता से सनकर में पामल सी ही गयी, अपना बांक्स

कोला.उसमें बहुत से रुपये रक्षे हुए थे, ये ये ही रुपये हैं

जो मेरे पिताजी से २५) माहवार के हिसाब से तथा श्यक्षर जी से २०) माहवार के हिसाब से मिलते हैं। इन रुत्यों को में रख दिया करती है। खर्च नहीं करती। मैं समभती हैं कि यदापि ये रुपये मुक्ते मिलते हैं, पर मेरे नहीं हैं। आप जानते हैं कि देवीं का चढावा देवी का नहीं होता. बह होता है उसका, जो देवी का पुत्रारी होता है. ग्रारा-धक होता है। धर आज मेरा मन विचलित हो गया है। मेरे पास निज़के इतने रुपये रुपये पट्टे रहें शौर पक्ष स्त्रों का पति भूका मरे. बीमारी में उसे पथ्य भी न मिले। यह मेरी ही समान की है, उसके भी मन है, उसके मन में भी जालसाएँ उठती हैं, बह भी मेरे ही समान अपने पति की सेवा करना चाहती है। पर विवश है, कर नहीं सकती, उसके पास साधन नहीं। पर मेरे वास ये साधन पड़े सड़ रहे हैं। मैंने बजल बन्द किया, कुछासी के पास गयी। मैंने कहा-मदारी की बलहिन आपके यहाँ आयी भी तो येने फ्याँ लगी ! उन्होंने कुछ रूखे दक्ष से कहा-तम्बारे पास जाकर शिकायत की है क्या और तम हमसे जवाब तलव करने आयी हो ? फुशाजी का यह कहना मुक्ते ग्रज्का नहीं लगा । प्रेने जवाव विद्या-बलाया तो धा पूछने ही के लिय पर यह बाहर ही से लीट गयी। उसे कोई शिकायत करनी होगी, जाप लोगों से करेगी, मकसे

( a= ) मतलब ? मेरी नरम श्राचान मुनकर क्श्राती हुईं । उन्होंने कहा-यह ये छोटी जाति के लोग होते हैं, दूसरे की ज़रूरत नो समझने ही नहीं ज़हरत के लिए दीड़े ग्राते हैं। दी सर सायत धी, मैंने नहीं दिया। यह रोने लगी, श्रीर मि मैंने कहा, —तो देन दीजिए, विवारी बड़ी रो काम करा लीजियगा, काम न भी करेगी

जावलों से आपका दिगड़ना क्या है, गरी श्राशीर्याद देगी। कुत्राक्षे ने कुछ जवाद नहीं उन्होंने मेरी बात सुनी ही नहीं । फिर मैंने व कहती हैं। फुद्राजी खिला उठीं, न माल्म प लगीं। अवकी बार मुकले न सहा गया। ज दु:बी होता है, तब उसकी श्रायात बन्द हो यक आग है जो मन को तपा देती है तथा

जला देती है, उसी जलती हुई श्रमिलाया क वनाली से बहकर निकलता है। मैं रो पड़ी। में जब श्रपने कमरे में से निकल कर र श्चारही थीं, उसी समय मैंने देखा था वि र्श्चगते में जड़े हैं, कब से खड़े थे मालम ना यह भी नहीं बतलाया जा सकता, उन्होंने

- नांगा भी नहीं था। व्यव

फुंचांनी की यातें उन्होंने सुनी होंगी। अब वन्होंने मेरा रोता रेता, तब ये प्राण्ती जगद से चलें, मालुम होता था मानों वे कुछ हुँहते हों। वे अंडाह घर के दरवाओं पर गये, यहां से एक प्रतंत लेकर फिर कांगन में आये। उन्होंने फुजांनी की पुकार कर कहा—रचको जावल से भर दो। फुजांनी ने कुछ भी नहीं कहा, में भी नहीं स्वस्कर चलते कि से क्या कहते हैं, फिर उन्होंने बिलाकर स्वस्मा को सुलाया, उनसे कहा—रचनें बावल दिलवा दो। सम्माने कहा—क्या करोगे वेटा, उन्होंने कहा—पहले जावल वो फिर पूछना क्या होगा। सम्मानी भी चुण हो गयी। कतास्राय ने फिर पूछना व्या नीता

होग थायल दोगी था नहीं ? फिर भी सब शुप । मैं उनकें पास झारी, मैंने यूदा बहुआज़ी चावल क्या कीनिप्सा। उन्होंने कहा—मदारी की दुलिटन की दूंगा। साओ दो। मैं क्या करती, मैं चायल कैसे दूं, क्योंकि रहकत परिखाम सुके माजुम है। मैं अगलाथ का दाख एकड़ कर अपने कमरे

में से पार्य । मैंने कहा—बावल वे न देंगी, जाने दो । वस समय मैंने देशा जगजाए की असि भर कार्यो, वे कुछ बोल ल एक, मेरे गोइ में उन्होंने अपना मुँद दिवा दिया । मैंने कहा— परि तुम रुसे कुछ देजा दे बाजों । जनकाप ने रोनी प्रावाज़ रूपा मैं हूं, तुम उसे हे बाजों । जनकाप ने रोनी प्रावाज़ में कहा, उसने दो स्पर्ये नहीं मांने हैं जावल मांना है, रुपये तो मेरे पास भी हैं। में खुप होगर्षा, दोनों ही खुप पे, में सड़ी थी, जगनाय मेरी गोद में मुंह द्विपाये छड़ा था। उसी समय श्रम्मा मेरे कमरे में श्रार्थी, उन्होंने उसका हाप पस्ड़ कर कहा—चल दितना चावल लेगा, में देती हैं।

जगलाय के बतन में करीब दस सेर के वायल ब्राया होगा। बतन भर जाने पर उन्होंने श्रम्मा से कहा—सब पूढ़ी जो पूछुना हो, लो में बिना पूछे ही बतला देता है—यह चायल मदारी की हलहिन के घर जायगा।

द्सिया के माथे पर जावल रखवाकर जगन्नाय बाबू उसके यहाँ चायल रख ग्राये।

जगधाय यानू की जिंद ने यक उत्तम काम किया इसमें सन्देह नहीं। ज्ञाप कह सकते हैं कि दुरे उपाय से ब्रम्डा काम करना भी श्रम्डा नहीं कहा जाता। में मी मानती हैं यह बात ठीक है। पर मुक्ते तो उनकी जिंद से उस समय श्रान्द ही हुआ या। मागवान् ने उसे हत्य सी दिया है, दुखियों की देशकर उसे दुःख तो होता है। में तो सममती हैं कि उत्तका जनम सफाल हुआ, जिसका हत्य दुःखियों के दुःस देशकर दुःखी हो। इस लोग हैं ही कम चोन, श्रांक ही कितनी है कि किसी कर दुःख हुर कर सक, हाँ उसके पास जाहर से सकते हैं।

मैंने सुना है कि श्रम्माने जगजाथ बावू से पृछा या कि तमको चायल ले जाने के लिए किसने कहा था। उन्होंने कहा-किसी ने नहीं। श्रम्मा तम कोई काम न करना चाही श्रीर हम या भाभी जाहें कि यह काम हो, तो क्या तम न करोगी। दो सेर चायल के लिए माभी शेएँ यह में नहीं देख सकता। सोमी इसमें कोई बुराई नहीं थी, उस गरीबिन के पास जाने को नहीं है, उसका सर्द वीसार है, तुससे न मांगे तो जाय कहाँ । एक दिन उसने काम नहीं किया, यस, उसके सब इस मारे गये। कहती तो थी कि उस दिन उसका बच्चा कीमार था छीर उसने यह बात कहवा भी दी थी। प्रच्हा श्रम्मा, मेरी थोडी भी तदीयत ज़राव होती है तो बाक्टर बुलाये जाते हैं, जाकाश पाताल यक कर दिया जाता है, हर ट्रेन से वक आदमी शहर पहुँचा ही रिहता है। उसका भी तो लड़का बैस्त ही है न है

श्रम्मा ने उन्हें कुछ जवाब नहीं दिया, शायद उनकी बातों से थे ज़्या = हुई होंगी।

जगजाय बाबू हमारे यहाँ भी आये थे, उन्होंने मुक्तसे कहा—उसके पास उद्देश भी नहीं है, मैं अपनी दुताई उसे दे देता हैं। मेरी वाँसों में जींसू जा यथे, आये बद्दकर मेंने उन्हें चूम बिया। मैंने कहा—दुलाई देने की ज़रूरत नहीं है। कत में कुछ रुपया दूँगी, उसे दे थाना और कह देना कि ग्रोदना बनवाले । ये रुपये में श्रापवाले रुपये में से दूँगी, मेरी मीजाई

का दिया यक हार मेरे पास है। उसका दाम सात सी पैंतील रुपये हैं। यही हार आपके यहाँ मैंने बन्यक रब दिया है, दस रुपये निकास लिये हैं, सब मिलाकर पांच सी निकाजने का यिवार है। सुके मालूम हुआ है कि यहाँ स्प

गांच में फितनी ही पेसी असहाय सिवर्ष हैं, जिनके पति, पुन साने बिना मर जाते हैं, और वे सास्य ठीककर रोतो रहती हैं। इन रुपयों से में उनकी सेवा करूपो। कत से बरखा चलाता गुरु करूपों। कर सेर सुत होने पर कपड़े दिनवार्जा। और अपनी वहिंगों को हुँगी, उनके बच्चे और उनके पतियों को वाँदेगी।

में जानती हूँ पूजाकी बहुत हो अच्छी हैं, उन्हें बड़ी दया है। पर वे भो इन गुरीवों को आदमी नहीं समस्ती, श्रीर लोग भी नहीं समस्ती। मैं पेसा कड़ेंगी जिससे इन

लोगों को सममना पड़ेगा। ज्यापकी विना श्राल के आपके कपयों का मेंने जो प्रवस्थ ज्यापकी उसके लिए समा कोजियमा। यदि शुद्रतर व्ययस्य हो तो दगद की हो स्थयस्या कीजियमा, पर जो मैंने काम विचारा है यह करने वीजिय। पोकिय मत, में मार्नेगी नहीं। मैं उस बाव की बेटी हूँ, जो घनी होने पर भी ग़रीवों के भिन हैं। मिनकी बड़ी आमदनी का आघा दिस्सा ग़रीवों के किर खुने होता है। मैं उस महापुरूप की सहस्मीमंग्री हैं, जो एक. घनी ज़मीदार के ज्येष्ठ पुन होने पर भी त्यागी हैं. किरोंने अपने सुन्ती ग़रीय मार्ट्यों की स्वेय के लिए ५०० मील का पैश्ल समुद्धा किया है। जो ज़मीन पर सोते हैं, सावारण सोजन करते हैं, जो अपने आसव में कितने ही ग़रीवों को माई के समाग एजते हैं। अतरव में अपने सीला मा उपहास होने न हुंगी, में अपने मानुखरन के सीरय की रहा करूँगी, अधिक से अधिक मुण्ये देकर भी। अपने आराज्य-

पति और पूरप पिता के मान को दक्केंद्वी। श्रव श्राप सावधान होर्जीय । सम्माव है, श्रात की यदना हुन्दु रंग पकड़े, यर मैं अपनीत न होर्जेगी, श्रपने श्रदक निश्चय से विधालित न होर्जेगी। जयकाय हमारे साथ हैं।

पदो स्पिति है। ग्राले के लिए श्रापको कुछ प्रवन्ध करना हो, कर लीजिए।

> श्रापक्तं दासी ..... मा.

(8)

नाध.

परसों जापको एक पत्र लिखा है और परसाँ ही व श्रापका लिखा पत्र मुक्ते मिला। इसमें श्राप्त्वर्य क्या है, पेस तो होना ही चाहिए, में तो मापकी अर्घाहिनी हैं। विवाह समय पुरोहित ने आपसे एक मन्त्र पढवाया था। "म<sup>मे</sup> **हत्यं** तेऽस्तु'' वह सन्व आपने मेरे प्रति कहा था। आप

फहा या-तुम्हारा मन, मेरे मन जैसा हो ! सब्बे हर्य की

प्रार्थना श्रसत्य नहीं हो सकती। मेरा विश्वास है कि जिस समय मैं यहाँ बैठ कर आपको पत्र लिख रही थी, उसी समय श्राप भी वहाँ लिख रहे थे। साद्रश्य तो देखिए, दोनाँ पत्रों के मज़मून भी एक ही हैं। जाप जिन्तित हैं शपने बी॰ प० पास मित्र के लिए और मैं चिन्तित हूँ मदारी की दलहित

के लिए। श्रापने लिखाई, "में क्यों न श्रपने मन की उत्तम प्रसियाँ

को सपत्र करूँ। जब मगवान ने मुक्ते साधन दिये हैं. तब मैं

पर्योत उनके आरदेशों का पासन करूं। भगवान ने मुफे मो सुख दिया है, यह दुसरी तरह का है। मेरा धन मोटर लगेदने के लिए नहीं हैं; किन्तु गरीबों के लिए श्रन्न वस्त स्रोदने के लिए हैं। मेरा धन शराब और आंगरी सत के लिए महीं है। किन्तु यह है ग़रीवों की दवा के लिए। में प्रपत्नी बाखी को सफल समस्रता हूँ, जब किसी दुःवी का दुःल, उसके द्वारा दूर करता हूँ। मेरा विश्वास है कि जो मत मेंने लिया है, उसका उचित वालन कर सर्वगा । मेरे पास जी सब साधन हैं, उन सब में सबसे बड़ा साधन तुम हो । तुम्हारे समान की पाकर में मब ऋड़ कर सबता हैं और कुछ न भी रहे, केवल तुम रहो, तो मेरा अव पूरा होगा ।" ये ही ब्रापके वास्त्र हैं। मेरे राजा, मेरे मुक्ट, इस दासी पर कापका इतना अनुराग है, आप अवना बत पूरा करें धीर इस दासी को उसके योग्य बनातें। यह कितना बढ़ा सम्मान है, मेरा यह विजना बड़ा शीमाग्य है, एव स्त्री का, भी यह भारते प्रात्त-धन के जत की पूर्ति में शहायक होनेवाली दै। मैं तो उस यज्ञ पर्साको वडे सम्मान की नकर से देखती ई, जिसके बलिदान से एक को स्वर्ग मिलना है। मेरे देवना, इनसे बटकर मेरा सीमान्य और क्या हो मकता है, जिस बात के लिए मैं बाप से आर्यना करती हैं उमीके लिए साप मुक्ते बाला देते हैं। जापने ऋपने बीव एक



दी ? नीकरी न मिउने से भी मजुष्य पत काम चल जाता है, प्या सभी भीकर दी हैं और समका काम नीकरी दी से धलता है ? पुत्र को तो भीकरी से दामी जीड़ हम लोगों को समस्ता चारिए, देश न होने से थंशनाश ही हो जाता है। युद्ध लोग हैं, जो सल्तानचीन हैं, जास्तर ये भी तो जीते ही हैं। आच्छा तो जायके मित्र ने नीकरी ही से लिए बी० प० पास दिया था, धरि हों, तो मुझे साफ साफ कहते दीजिए कि वे कुं मुखं हैं। हमारे रहोते से जीके में साम सास साइमी पस साथ बैंडकर मोजन यर सकते हैं। जब सात सार बैंडकर साते हों, उल समय आडवी क्षेत्र जा सकता है।

मोजन के लिप तैयार हो जाने से ही नो भोजन नहीं मिल जाता। यह मोजरी चाहता है (सस्से क्या होता है, देणना है कि नोकरी कर्यों काली भी है, और ओ नौकरी जाती है उत्तरों लिप जाकों भित्र पोप्प हैं कि नहीं, घोष्प भी हों, जो 'ग्रेंद यह मिल सकती है कि नहीं। 'मेर, मोकरी नहीं मिली, न चाही। बोकरी के बिना भी तो सामदनी के उपाय हो समने हैं। जब में जाते पिता से पर भी, तो उस समय क्या घटना घटी थी, उसका परिचाम बड़ा ही अस्ता हुआ। हमारे चितानी उस समय कार्यानी

मले ही उसने पैर घो लिए हाँ, इपडे उतार दिये हाँ।

( ३८ ) आये थे। एक दिन मातःकाल में अपनी माता के सा स्नान करके लीट रहीं थी। दशास्त्रमेख घाट पर हम तौन नदाने सभी थीं। हम लोग स्नान करके सम्रक पर झार्य और अपनी गाड़ी पर बैठीं। उस समय मेरा स्वान वह

श्चादमी की श्रोर गया। यह युक्ते पूर रहा था, मुक्ते बड़ा युर माल्म हुया। हुँर, गाड़ी श्चागे वड़ गयी, मुर्तवार्ध साहब पीछे ही रह गये। दूसरे दिन हम लोग जब लात करने गयी तब उन साहब को किर देया, वे गहतीर र सहये थे, उन्होंने स्नान नहीं किया था, गायद वे मुक्ता परका होंगे। जब हम लोग आर्यों, तब एवडा ने पाट माली करा दिया, को नोंगे की हटा दिया, वे साहब भी हटाये गये। उन्हें सुरा तो जबर माल्म हुआ होगा, पर एवडा के सामने उनकी चलही हया कराती थी। जब हम लोग सामने उनकी चलही हया कराती थी। जब हम लोग सामने कर सहस्य पी हटायें गये। उनके सुरा होगा, पर एवडा के सामने उनकी चलही हया करती थी। जब हम लोग स्नान सरहे सुरा होज सुरा होगा न पड़े। हम लोग अपनी गाड़ी स्वरूप सामी

कि दुस तो ज़रूर मालूम हुआ होगा, पर पराज के लामने दनकी जाता कि जा करती थी। जब हम लोग स्नान करके करद आयों नव के दिशायों न पहें। हम लोग अपनी गाई। पर पैडकर चलीं। जाहों के चलते ही बायू साहव का आवि- कों हुआ, ये मुक्त पर नाम जाये बड़ी तेज़ी के लाय बहु कर में ने उपर से मुँह के लिया, उसी सामय प्रमाक का यादि स्वाप स्वाप के लिया, उसी सामय प्रमाक का याद सुनकर मैंने उपर से मुंह के लिया, उसी सामय प्रमाक का याद सुनकर मैंने उपर से ला, जो देखा उसले आनर ही हुआ। देखा कि से बी बायू साहव सड़क पर निरे हैं। ये माता ने भी देखा, उन्होंने गाड़ी खड़ी कर्या, पर नको उटानेयाला कोई दिलायों म पड़ा। तब मेरी माता ने

( ३६ ) श्रापना जमादार भेअकर उसे उठवा भैगाया, वह गाड़ी

पर रखा गया। माता का यह काम उस समय सुक्ते यहा युरा मालूम हुआ। मैंने उनसे कह दिया कि मैं दूसरी गाड़ी से आती हैं, आप जांय। माता ने जमादार के साय उने अवने घर भेड़ दिया और आप दूसरी गाड़ी पर बैठ

उस अपन घर भन्न । त्या आर शाप दूसरा गाड़ा पर बठ कर पीछे से आर्थी। घर आकर इस लोगों ने देखा कि उन्हें होरा आया

घर प्रावर इस लोगों न देखां कि उन्हें हाता स्रोया इस है। दिलागी कहीं बाहर गये हुए थे। उनके कमरे के बाहरपाले बरलदे में सारास कुछीं पर ये देवे थे। उस्त हम लोग स्नार्थी, तब भी थे देवे थे। मेरी माता को देखकर उन्होंने उटना मो मुनादिख नहीं समका। माता ने पूछा कि क्यों, गिर कैसे गये थे, उन्होंने जवाब नहीं दिया। माता ने बता राजने में सबते समय देखा उचर ताका मत करो, नहीं तो स्वाम तो येहीरा ही हुए हो, किसी दिव मर आसोगे। सममे ह

रान्ते में बलते समय एवर उपर ताका यत करो, नहीं तो आज तो वेहीरा हैं। दूप हो, किसी दिन मर आधोगे। समझे !! उन्होंने फिर भी कुछ नहीं कहा—पर मैंन सुना कि माता के पेसा कहने पर उनके चेहरे का रंग उस्न गया था। माना ने किर पूछा—कुछ साया है कि नहीं। उसने कुछ उन्हार न दिया।

माता ने फिर पृक्षाः कुछ पृङ्गी हैं, इस वस्त तो तुमने नहीं स्वाया है। यह मातूम है। मैं पृक्षी हैं कि रात को काया या कि नहीं है ( ४० ) श्रव की बार उसका शुँद खुला। उसने धीरे से कहा~ जी नहीं, हम लोग एक ही बार खाते हैं।

माता ने कहा – खाने की भेजती हूं खालो, फिर कल दस बजे के बाद यहां श्राना। कल यही खाना भी।

माता ने उसे जलपान के लिए पृष्टियां भेन हीं और एक रुपया। उस दिन जा पीकर जला गया। दूसरे दिन फिर खाया। माता ने उससे पूड़ा—फितमे दिनों में तुम्हारा पदमा ज़तम होगा। उसने कहा—१० वर्ष और लगेंगे। माता ने कहा—न्यत तक तुस्हारे खालांक स्था आरंगे, उसने हुन जवाय नहीं दिया। माता ने कहा—नुस यह म सकोंगे और

नहीं । तुम मौकरी करोगे ? उसने ज़रा प्रसलता के साय पूज़—क्या आपके यहाँ ? माता में कहा—बहाँ, तुमको मैं अपने यहाँ नहीं रख सकती । मले ,घर की बहु वेदियों को पूरते में तुम्दें अपनी आंकों देख जुकी हूं । तुम गरीब हो, समितर में चाहती हूं कि यदि तुम चाहो, सो मैं तुम्हारे ज़िर जुज़ मक्य करा हूं ।

पढ़ने पर भी तुम्हें नौकरी मिल जायगी, इसका कुछ ठिकाना

इसालप में चाहता है कि बाद तुम चाही, तो में तुम्हारे कि चुढ़ प्रवत्य करा हूँ। उसने करा—जी ख़च्छा। माता ने पूछा—तुम क्या लाओगे, क्या हमारे यहां के कभी रसार का सकते हो? उसने करा—जी में ग्रायण हैं, कैसे वा सकता हूं। माता ने कहा-आला तो में भी हूँ। ज़ैर, तुम्हारे लिए श्रीर प्रकार हो आपना। पर बेटा, याद रचना, माहाण के घर को कच्ची स्तोई जाने से जात नहीं जाती, जात जाती है, दूसरों की यह-बेटियों को यूरने से।

भाता ने यह बात कहें बार उस लड़के से कहीं थी। पर ग्रवकी बार कन्होंने इस ढंग से कहीं थी कि यह रो पड़ा श्रीर मेरी माता के सामने ज़मीन पर मिर चड़ा।

माता ने उसे उठवाया और शास्त्र किया। माता ने कहा—धबराओ सत, अगवाय ने चाहा, तों से तस्हारो अजाई ही होगी। यैठो, भोजन करजो, जाना

यदाँ से तुम्हारो अलाई ही होगी। येडो, ओजन करलो, जाना मत, मालिक खाते हैं, तो में तुम्हारा कुछ इन्तज़ाम करा चेती हूँ।

पिताजी के बाहर से लीटने पर माता ने उस सड़के की सब बातें बतला कर कहा कि इसके लिए कोई प्रकार कर मेत्रिय । हाँ, घूरनेवाली बात उन्होंने उनसे नहीं कही । यह सड़का स्टब्टे डील का था। पिताजी ने उससे

यस सहका छुट्डरे डील का था। पिताप्ती ने उससे यहुत सी बातें कट कर जससे कहा कि छुम बानू बनागां चारते दी कि धनी ? उसने कुछ जयाब बहीं दिया। शायदं उसने मेरे पिताजी का मतलब समका ही न हो। यह चुप रहा, पिताजी ने पिर कहा---तुमको में यक क्षयय देता है, यह टीको क्षरीत सो। कल प्रात्मकान चीकावाट जाकर सिंटी ( ४२ ) ज़रीदो ख्रीर वाज़ार में लाकर बँचो । सब बँच कर मेरेपास खाओ ख्रीर मुक्ते बतलाख्रों कि सुमने क्या ख्रामदनी की ।

यहुत सोच विचार के बाद लड़के ने पिताओं की वात मानली थीर वह प्रवलतापूर्वक रुपया लेकर चला गया। इसरे दिन पक बजे के समय हमारे यहाँ श्राया। उस समय इसरे नि पक बजे के समय हमारे यहाँ श्राया। उस समय

टूसरे दिन पक बजे के समय इसारे यहाँ आया। उस समय पिताजी के यहाँ कोई साहब आये थे, वे उनसे ही वार्त करो थे, स्रतप्य वह सङ्का माताजी के पास आया। उसने कहा-प्रत्य मानुसी ने यक क्या है कर सरकारी वृत्तीद कर बाहार कल बाबुसी ने यक क्या है कर सरकारी वृत्तीद कर बाहार

करोब भिड़ा भा चया है। सेरी माता ने उसकी वातों में कुछ उससाह नहीं प्रश्ट किया। शायन वे उसके लिए किसी दूसरी तरह का प्रकार करमाना चाहती थीं।

हसी प्रकार पांच दिनों तक बढ़ बंचता रहा। उस दि इसके पास तीन क्यों पांच ग्राने पैसे थे। दिताने उसके बास तक होटी नी दूचान करलो। यह दिता का मुँद देवने लगा। पितानी ने कहा—क्यों में देत कि मुँद देवने लगा। पितानी ने कहा—क्यों में देत वितने क्यों चाहिए? उसने बुद्ध कहा नहीं। तब ने सी क्यों से बुद्ध श्रीवक क्यों उसे दिंहें "मू ( ध्व३ ) पद्मान मात्र ख़रीदने के लिप श्रीर वार्की ट्रुकान का किराया

पचास मात्र ख़रादन के लिए श्रार वाका दूकान का किराया तथा मोत्रन के लिए दिया।

यही घटना है, अपन पारडेनी की भेवा की दूकात बनारस के चीफ पर है। अच्छी आभारती है। जधतव वे पिताजी के यहाँ खाते हैं, जब खाते हैं, तब भेवा से आते हैं।

पिताजी के यहाँ झाते हैं, जब झाते हैं, तब मेवा ले झाते हैं। क्या झाप झपने मित्र के लिए पेसा कोई उपाय सोच सकते हैं? में नहीं जानती, उनकी प्रकृति कैसी है, उनके भाव कैसे हैं? क्या ये इस प्रकृत का काम करना पसंद करेंगे?

हतारे श्रेपा कहते हैं कि आजकत से नवशुवक, मन को इस्त पहुँचाना क़बूल करते हैं, पर शरीर को नहीं। यदि ऐनी वात है, तो सनमार है आपके मित्र मो इसी इल के लोग हों। फिर आपसे उनकी मैंत्री कीते हुई ? क़ैर, जो हो, उनके सरवन्य में जो आप उचित सम्मिल, निश्चित कर देतिय। यदि बाप उन्हें नौकरी दिलाना चाह, तो मेरे रिनाजों के यहाँ यन लिख दीनिल, यहाँ कुछ त कुछ

प्रकार हो ही जायगा । यदि कोई स्थापील काम फरना' चाहें और खाप उनको रुपये देना चाहते हाँ, तो लिखियः में आपने रुपयों में से रुपये भेज हूँ। मदारी की दुलदिनवाला मामला जल्दी निपटता नहीं दीवना। समुखे गांव में दसकी चर्चो होरही है, अनुकृत तो कम, पर प्रतिकृत सम्मतियां ही जारही हैं। हाप, हम लोग इतने गिर गये हैं, पक मनुष्य की सहायत करते पक मनुष्य को देखना भी नहीं चाहने। श्राप मानने हैं, प्रतिकृत मत मनुष्य को श्रीर हुट बना देता है। मेरे विशोध में जितनो बात होरही हैं उससे में इरती नहीं, किन्तु निकट होरही हैं। जगन्नाय बाबू है

पक दिन पक ओरन को घर से बाहर निकात दिया था। यह भेने ही लम्बन्य की कुछ वार्त कुमानी से बह गरी थी। सरकर्म में याथा होती ही है, सभी तो यह प्रारम्भ

हुआ है । कामें न मातूम क्या हो । मुक्ते श्रीर कोर विश्ता नहीं है, विश्ता है बाएकों । में उत्तम से उत्तम राष्ट्रमें भी नहीं बरना बाहतो, जिलमें बाएको बच्द हो । यह रुप्ट है कि मेरा बर्गमान स्यवहार बरवानों को वसरा नहीं है । यहि ये सोग बर्गमान स्यवहार ब्रह्म सीर हमार्क बारना बारके मन को बच्द हुआ, उस नमय मेरी कर

दगा होगी, हमी बात की धिरता है। स्वर को होगा, देखा कायगा, वर में समस्ती है ये सद स्पट्ट समय पर चाप ही आप मानत को मार्टी।

> व्यापर्वा ..... भा.

( )

द्धपने मित्र के साथ यहाँ इसहरे में आयेंगे। आहए और अपने मित्र की भी साथ लाइए। पर इसके लिए अभी सवा महीने का विकस्य है, तब तक आपके मित्र का कर्व कहाँ से

नाथ, स्नापकेदव से यह जानकर बसकता हुई कि श्राप

चतेगा र बो , प०, पास हैं, ज़र्च की चाहिए हो, सो भी थोड़ा नहीं, हुछ क्षिप्रस हैं। पदी तो बी०, प०, पास का यक झास गुण हैं। बया स्वयमुख बी०, प०, पास करने से आदमी कुछ का हुछ हो जाता है । पर कैसे कहूँ, आप तो नहीं हुए, मेरे पिताओं, मेरे भैवा तो नहीं हुए, ये शीमों परा०, प०, हैं। आप पास पानी के पुत्र हैं, मेरे महाश जो पत्नी के पुत्र हैं, आप सोगों को ख़लं करने के लिए पर से काफी कपरे शिक्षों पे, आप सोगों को ख़लं करने के लिए पर से काफी कपरे शिक्षों पे, आप सोगों को सलं करने के लिए पर से काफी कपरे शिक्षों सहर को पीतीं और तीन क्षांतीड़ियों की बात में मुख नहीं सकती। भैया के शीन कुरते तीन साल चताते हैं। फिर वी०, प०, पास होने की यह ज़ासियत है, यह मैं कैसे फहैं।

मेरा तो इन्हीं तीन प्रम० ए० पास मनुष्यों से परिचय है, ख्रतप्य इस छोटे बान के आधार पर कोई नियम बनाना ठीफ नहीं है। ख्रतप्य में मान खेती हैं कि बी० ए० पास करने में ख्रादमी यहा यन जाता है, और वहां की बड़ी बात

होती है, उनके क्वां वह ही जाने हैं। रार्च सो यह जाते हैं, पर खामदनी की भी तो कोई खुरत होती चाहिए। जामदनी के विमा पढ़े, राज्यं का यह जाना तो उज्जलका है, दीयातं का परधामा है। भला बनकारज, खामदनी का ठिकाता ही। नहीं, खाख लगे त्यां के वा आधेमा कहां में। घरवाले भूमी सरों, निक्यों के बदन पर फरे जीयड़े होंगे छोर खाय बार्य स्ताहब बनकर काकुल संवारोंगे, कैसी आहो बात है। विर

चेना विवार और जावरल रखनेवाला कोई बी॰ व० पान

हो, तो उसे रामें श्रानी चादिए । इस महीने की चक् पनिका में "दिन्दू करिमनित परि-यार प्रया" पर पक लेख पड़ा है। लेखक ने चाता प्रका रहने के दंग को पुत्र किया है। मैंने यह लेख बड़े प्यान में पड़ा है, उस पर विकार मी किया है। मुक्ते तो उस्त लेख की होई भी रुपील महसून मानूस न हुई। जात कर्त हैं 'पह साहमी की कमार्द जिपक चादमी न्या, पर सहसा नहीं है, इससे वैठकर खानेवालों की शक्तियां विकसित नहीं होर्ती।" यह युक्ति सुनने में श्रच्छी लगती है। पर वैठकर तो कोई नहीं खाता । में श्रपना ही उदाहरण पेरा करती हूँ । हम लोग श्रपने परिवार में बाठ श्रादमी हैं, दो नौकरानी हैं, दो नीकर हैं, एक मुन्सीजी हैं और एक सिपाही। मैं इब छः श्रादिमियों की बात छोड़ देती हूँ, क्योंकि ये नीकर हैं। ब्राठ ब्रादमियाँ में आप तो चकालत ही करते हैं, आप कमाते हैं। बाबुई। ज़मीन्दारी का इन्तज़ाम करते।हैं और मामले मुकडमें देखते हैं। जाजाजी के जिस्में खेती का काम है। बतलाइये. कीन ज़ाली है। श्रव वर्ची हम लोग सियाँ, पर लेखक की. श्राप मेरी स्रोर से विश्वास दिला सकते हैं कि हम लोग भी खाली नहीं रहतीं। घर में इनना काम रहता है कि उनके विष सीयां वीवी प्रलग रहने वालों को बहुत अधिक सर्वे करना पड़ता है, फिए भी सब काम ठोक ठीक वहीं होते। हम लोगों के घरों में कोई वीमार होता है, सेवा शुभवा हम लोग स्वयं कर लेती हैं। पर अलग रहने वालों को "मर्स" मुक्तर करनी पड़ती है। उन्हें बीस तक प्रति दिन की मजुरी देनी पडती है। जिनके पास इननी रकम नहीं होती, उन्हें श्रस्यताल की शरण लेनी पड़ती है। मीयां या वीही सांम सपेरे जाकर देख आपते हैं, मेरी समग्र से तो यह दही ही दयनीय दशा है। इस प्रकार श्रसहाय होने की जुरूरत !

( = )

में तो समझती है कि बो• प० पास इस्ते के कारप लोगों में अधिक ख़ब्ब करने की जो आदत यह गई है और श्रामदनी नष्ट हो गई है, इसी कारण इस नये सिदान्त को जन्म दिया जारहा है, इसके प्रचार का उपाय किया जा रहा है। लोग समभते हैं कि श्रगर घरवालों को न हेना पड़ता, तो यह सब हमारे ही उपयोग में न आता । इसीतिय इस

नये सिद्धान्त की और ली जारही है। श्राप बाहर हैं, बाबूज़ी मी श्रक्सर बाहर ही रहते <sup>हैं,</sup> फिर भी हमारा घर भरा हुआ है। पर क्ला यही बात सी पुरुष ग्रसग रहनेवालों के लिए भी है। पति बाहर काम एर

चला गया, स्त्री श्रकेली घर में पड़ी है, क्या करेगी, अप पढ़ेगी, फिर सोपगी, वा टोले महल्ले की ख्रीरतों से बार्त फरेगी। उनके संसर्ग से तरह शरह की बातें सीखेगी। इस

समय हमारे देश में नांच विचारवालों की संख्या बढ़ रही है। ऐसी दशा में अनयं होने की सरमायना ही नहीं, किन्तु धनर्थ हो भी जाते हैं। घर कलहमय हो जाता है काम-धाम न रहने से छी दुर्वल होकर बीमार हो जाती है। फल यह होता है कि जो एक की कमाई बहुत लोग खाते थे, यह अब एक के लिए भी नहीं औरती। मैं तो समक्षती हूं कि देशवासा ऐसी मूर्वता से छला ही रहंगे।

शक्तिमान क्या बैठा बहता है या उसे इस बात की हरत रहनी है कि कोई उसे अपनी शक्तियां विकसित करने ा प्रदान बतलाचे । चाचाजी को खोग निकम्मा बतलाते हैं. दना लिखना छोडकर ये खेती में लगे हुए हैं। बी० ए० के इसे बर्च तक की पढ़ाई इन्होंने पड़ी है। अब खेती करते । इनकी मेइनत से प्रतिवर्ष कम से कम बाहसी मन ात्र जलात होता है। सीन रुपये मन के दिसाब से यदि ताम तिहा जाय. तो चौवांस सी रुपये होते हैं। दो श्रेंस, दी ाय. चार चैल और यक घोडा. ये पालते हैं । साल में तीवार नहीं तरीड जिली वे करते हैं। जिससे पांच से सात सी रुपे तक उन्हें मिल जाते हैं। इसके अतिरिक वे अपनी माई के रुपयों से शत लरीइते हैं, लकड़ी अरीइते हैं और नकी दिकी से भी कुछ पैदा करते ही हैं। चाजाशी की रोग कहते हैं कि तुम्हें किल बात की कमी है, जो तुम ये तद काम करते हो। वे कहते हैं कि में बैठा क्यों खाड़े, क्या रेरे हाथ पैर नहीं हैं। मेरी समझ से तो चाचाती किसी हिस्स्य से कम भागदर्श नहीं करते। हो, जो मुस्स्यिक रेंस सेता हो, उससे सी चाचार्त्रा की श्रामदर्ना कम है ी। पर गुँस से बामदर्गा बढ़ाकर ख़ुद बापनी नक्तों में प्रपाधी बनना, पत्ती की खडकड़ाहट से भी कांप जाना. [नियाँ की नज़रों में <u>रचु</u>द कापने को जापराची समसना और नज़र द्विपाकर चलना, इनकी अपेदा, तो यह घोड़ी आमर्ती युरी नहीं है और न कम ही हैं।

( 40 )

पुरी नहीं है आर न कम हा ह । सर्तमान शिक्षा, सम्मिलित परिवार-मणाली के अनुकृष नहीं है, यह में जानती हैं। यह शिला केवल भून बहुंग्ल जानती है, भूल बुक्ताने का उपाय नहीं बतलाती। प्राप्ती कर्मा जानती है, भूल बुक्ताने का उपाय नहीं बतलाती। प्राप्ती कर्मा

जानती है, भूल बुकाने का उपाय नहीं यतलाती। श्रप्ती कमा श्रपने ही उपयोग में लगाई जाती है, श्राह्मख-देवता के लिं खर्च करना ध्ययं करार दे दिया गया है, भूलों को है? निकम्मों की संख्या बड़ागा है और यह एक तरह से देग हैं श्रोह करना है। बेसे विचार के लोग सम्मितित परिचार नहीं रह सकते। सम्मितित परिचार के लिए प्रत्येक की विध्याति

श्चरती शक्ति और योग्यता के श्चनुसार जिस्मेदार है। की सहीन काम करता है कोई सीटा। कोई श्रीधक श्रामर करता है, कोई कम। यर हक सबका बरावर है। हहा साहवार देश करनेवाले का और दस देश करनेवाले परिवार में बरावर सम्मान होना चाहिए। जो हैं

सावार के बराबर सम्मान होना चाहिए। जो हैं। परिवार में बराबर सम्मान चाहिए कि ये हतार, परिवार किय हैं, मेरे लिए मही। में परिवार को हतार देता हैं परिवार मुक्ते मुख स्वाच्छ्रन्य देता है। मेरे बातवर्षी मरख-पोपख करता है, उनको शिक्षा देता है, उनको स्वा रखने का उद्योग करता है, मेरे लिए, मेरी की के लिए, ब्रा काम करता हूँ। इसी प्रकार की समक्र से प्रत्येक खी पुरुष को काम लेना च्यादिण, इससे समिमलित परिवार पुष्ट होता है, परिवार के लोग निश्चिन्त और निर्मय रहते हैं। वे बतवान, रहते हैं, किसी मो कठिनाई का सामना करने की मिल जनमें क्तेमान रहती हैं।

ये सब लाम अबेले रहनेपालों को नहीं होते। तहका पीमार हुआ, पुरुष दथा लाने नपा, प्रकेशी रुप्ती लड़के के पास है कहीं अनायबद्धा रात हुई तो बिना मारे मीत! पा के और सब काम यन्द हो जाते हैं, रुप्तीई तक बन्द हो जाती है पा डीक समय से नहीं मिलती। इसका ममाय स्त्री पुरुषों के स्वास्टय पर भी पहला ही है। मैं तो इसे असहाय अपस्था ही समझती हैं।

पर समिमित परिवार में रहनेवाली का विचार उदार होना चाहिए, सवको अपने बरावर समझने की मुद्धि होनी चाहिए, विकास से अतय रहने की समझ्तारी होनी चाहिए। शमस्त परिवार की आवश्यकताएँ बरावर समझने है इतत होनी चाहिए, जहाँ थे माव नहीं दें, वहाँ सच्याव समिमित परिवार एक दुःसमय स्थान हो जाता है। हाँ, तो मैं आपके सिव की बातें करती थी। क्या वे

सम्मिलित-पादी हैं या पृथक्वादी। पृथक्यादी होने पर

भी उनकी स्त्री हो हीगी, बाल बच्चे हॉ होंगे, उर क्या हो रहा है? माना कि वे स्वयं प्रयुने एक मिर है, पर और लोग? उनके लिए भी तो इक वादिए बार के सामने दिवासिया बनकर गड़ा होने से तो खलता। असमये होने की बात दुसरी है। फिर

मित्र को पेये हैं, इसके लिए उन्हें घन्यवाद।

प्रेरा काम चला जा रहा है। मदारी भी
श्राच्हा हो गया है। वह कलकले जाना चाहता थ
जिहित श्राची थी, कहती थी कि किराये का
जाय, तो उन्हें कलकला अंत हूं। मैंने कहा—
अंतर्न की क्याया तो सेरे पाल नहीं है। हो, श्र

काय, ता उन्ह करवायां अजन के कपया तो मेरे वास नहीं है। हां, ह अजन के कुछ दोज़गाद करता खाहे, तो में कुछ का रहकर कुछ दोज़गाद करता खाहे, तो में कुछ का है। उसने कहा—यहाँ कीन रोज़गाद है यह, यह से क्या होगा, बीमारी में कहां हो गया है, य है, यह सब यहाँ के नोज़गाद से कैसे होगा।

मैंने उसे चालीस रुपये दिये हैं और। इतने के लिय कहा है। यह ग्रहर से कुछ हैं स्वादि के आता है और गार्यों में बेच आत आने वैसे रोग उसे बच जाते हैं। गाँव वे

\_\_\_ with t

पर दिन मदारी की दुलदिन आयो थी और पीने चार रुपये मुझे दे गयी हैं। मैंने पुल्ल—ये कैसे रुपये हैं। उसने पहा—युद के रुपये हैं। युक्के हैंसी ज्या नयी। मेंने रुपये रुप्य लिये हैं। युद तो मैं उसके कपये जूमी, मूल भी लेते विचार नहीं है। उसके रुपये जमा करती जाती हूँ, पुल्ल और जमा होने पर उसे ये रुपये लीटा दूर्गी जिससे पह और जमा होने पर उसे ये रुपये लीटा दूर्गी जिससे पह और जमा होने पर उसे ये रुपये लीटा दूर्गी जिससे पह

आपने जो द्वारयों का बक्त मेजा था, उससे लोगों

उठा सके।

को बड़ा लाम हुआ है। लोग ज़्जून आसीर्वाद देते हैं। मनी-दर की माँ कहती थी कि वह के हाथ में तो अद्युन है। सोमारी कहती थी कि वह तो हमारे लिए देवी दुर्गा है। इसी तरह की अनेक उपमार्थ, जटोवार्थ, अनिस्तयोक्तियों मेरे स्वस्थ्य में की जाती हैं। इन स्वस बातों का प्रमाद अरवालों पर कैसा पहता है यह मुझे मालूम नहीं, मिंग जानने की कोशिया भी नहीं की। किसी के अव्याद सुरा सम्माने से और मुक्त क्या करता है में तो यह काम इसलिए नहीं करती कि कोर्स मेरी तारीफ़ करें। यदि कोर्स मेरी निल्या करें तो में इस काम को हो? भी नहीं सकती । मुझे इसकाम कोम है इसलिए करती हैं, में समझी हैं के यह काम मुझे करना माहिए इसलिए करती हैं. ( 44 )

हैं। मैं जानती 🛍 कि मेरे इस काम से कल्ल लोगों को फ़ायरा दे इसलिए करती हैं, मुक्ते इस काम में ग्रानन्द ग्राता है इसलिए करती हूँ। जिसके जो मनमें श्रावे, समके। हुने कोई ज़करत नहीं कि में लोगों की समझ परस्ती कि लोगों के मन की बात सुंघा करू"।

श्रापने मुकसे पूछा है कि तुम्हारे लिए का हाउँ। नाथ, मेरी इच्छापँ सो आपको आर्पेत हैं, जो आपकी इच्छा हो ले आइप, न रच्छा हो न ले आइप। हाँ, कुछ <sup>कपड़े</sup>

श्रवश्य से आश्यमा । बहुत से लड़के हैं, जिनके पास इंप्ले नहीं हैं, जाड़ा आने ही वाला है। कुछ कुरते सींकर तिशे

देना चाहती 🛒 । मैं आपके स्वागत की तिथि की प्रतीक्ष करती ह<sup>ै</sup>।

श्रापकी दासी

 ( AR )

हूँ। मैं जानती हूँ कि मेरे इस काम से कछ लोगों को फायदा

है इसलिए करती हूँ, मुक्ते इस काम में आनन्द श्राता है इसलिए करती हूँ। जिसके जो मनमें आये, समसे। 'मुक्ते और ज़करत नहीं कि में लोगों की समस्र परान्ती फिक्टें, लोगों के मन की बात सूंचा करूं। आपने मुक्ते पूछा है कि तुस्वारे लिए बना लाकें। नाथ, मेरी इच्छार तो आपकी पूछा है कि ज़ुस्वारे जिए बना लाकें। नाथ, मेरी इच्छार तो आपकी अधिक हैं, जो आपकी इच्छा हो से लाइए, न इच्छा हो ने से आपक, । हाँ, हुछ कराई अपदिव ही, जिनके पास कुरते

हो से आरप, न रुव्हा हो न से आरप । हाँ, कुछ करहे अपस्य से आरपमा । बहुत से लहुके हैं, जिनके पास कुरते नहीं हैं, जाड़ा आने ही थाला है । कुछ कुरते सींकर इनके देन आरती हैं। में आपके स्वागत की तिथि की प्रतीया करती हैं।

देना चाइती हूँ। में आपके स्वागत की तिथि की प्रती करती हूँ। आपकी दासी

पकी दासी

में जीन गयी। साजवान घरवाने मेरी बड़ी हरज़न बर रहे हैं, कुसाती मेरे जिय हननी बिलिन हो गयी हैं वि कुछ पुहिस मन् मेरे जिय कोशिन की, बामी विग्ली को कोरनी परवारनी

साच

क्ली है। इस स्ववहार पर मुद्धे हैंगी वार्ता है। क्या बारत है है हम कार्य हुएक को होत कर है कि कार्य हा कार्यात कर होते हैं। सब में बहुत हो और दिखारा जाय कुता । क्या पर कार्य कर है है में हों , गुलाम कार्यन कुता । क्या पर कार्य कार्य है है में हों हो , गुलाम कार्यन कार्य कार्य हों का स्ववहर्त कर मार्थ के हों के कार्य कार्य

में व वरेंगे । कार्या कोंच निर्मेष म होगा । क्रम्प्य ( १४ ) मुफ्को प्रसन्न करना चाहिय, सुक्षमे दोस्ती करनी चाहिय, भेरे हृदय में यह बात बैटा देनी चाहिए कि:यह व्यक्ति मुक्त पर अनुराग रकता है, भेरी भलाई का स्वयात रकता है। इसका फल उत्तम होगा। मैं असल होकर उत्त व्यक्ति की

श्राप से सिफ़ारिश कर सकती हूं। जाप स्वयं भी उमधी

ज्ञान सकते हैं और फिर उस पर व्यापका ब्रानुराग हो सफता है। इसी बकार के मार्थों के कारण इस घर में श्राड फल मेरी इउत्तत बढ़ गयी है, जिसे मैंने ऋएवी जीत कहा है। सच पश्चिप नो यह जीत नहीं है, किन्तु ग्रधःपतित इमारे समाज के नीच भाषों का प्रत्यक्त द्वश्य है। प्ला मैं इतनी श्रोडी इं कि अपने जास विरोध के कारल किसी की मुकलान पहुँचाने के लिए जापकी सहायता लंगी, या बापदी इसने अधिवेकी हैं कि मेरे कहने से लोगों वर बरसते चलैंगे। श्राजतक पैसा उदाहरण तो नहीं हुआ है। अजो फुरसत किसे है, जो भाषसे ये बातें कहे। इस प्रकार की गन्दी बातें की पिटारी आपके सामने बोलकर आपके मुखचनद्वासूत-पान का प्रवसर सेंादुं पेसी मूर्च की मैं नहीं हूं और ग्राप भी.....पर इन सब अशिक्तिवाओं को इन शातों का झान थोडे ही है। ये तो स्वेच्छा से बनी इर्द रंगस्ट हैं, कारण श्रकारण श्रपनी साथियों पर, सास पर, ननद पर धाया बोल दिया करती हैं और अपने को निर्दोप सावित

( ५७ ) करने के निष्ट ब्राधवा व्यक्ती हार को बीत के रूप में

बर्तनं के लिय पनि की सहायता लेती हैं, ये पति को स्थानी व्योर से व्यवनी विपवितिवर्धों से तहने के लिय प्रोम्साहित करनी है, बोर्ड पति तो उत्स्पादित हो तथार हो जाता है और जिल्ही के अवस्पादित हो तथार होता पहना है। क्यारे नाम के स्वत्यापुरी में पैसे ही क्यारिया

स्थानों का इन्द्र है और उसीके एक श्रीत का श्रीनिय साज दल हमारे का में हो रहा है। यर मेरे सामने नेत इस का कुछ मुल्ल नहीं है। सपने लिए न लहीं, फिर भी यह पेसी यान गरी है जिसकी उसेशा की जाय। क्योंकि यह जो पेसी यान पी.

जिमको उपेक्षा की जाय। क्योंकि यह तो पेत्री बात है, जिसका ममुष्य में होता जमाज के लिए हात्तिवह है, वज्जा-जनक है। यह दायुका पुतासी का जिद्ध है। पेत्री एटनाएँ इसे पन, हुए का तमाज करती हैं। हमारे पर के बात में पर महत्त्वार नाहक इसी थे। ये सार्यकाल माण स्मार्थ

पैठक में का जाया करते ये और दिलाओं से वार्त करते थे।
मैं भी कभी कभी वहीं दानी जाती थी। एक दिन कोई,
नारोग नगर कैंद्र से से सायद काकदारे के दारोग थे।
पर मुक्दमें में क्षेत्र यदे से सायद काकदारों के प्रारोग थे।
पर मुक्दमें में क्षेत्र यदे से, वही दिलाओं में दिल्लाीया
करते बारे से कुन्तार लाइद भी बाये। क मानून बीतनी
वात हुई, उसी विवसिकों में मुक्तार साहद को मानून बीतनी

मालुम हुआ। हम लोगों को हैंसी आ रही थी, पिताजी भी

तकिये के सदारे। केंद्र गये थे। दारोगाजी जुपचाप छिए भुकाये पैठ थे । न जाने क्यों, मुखतार साहव थोड़ी देर के लिप ठहरे। दारोगाजी शायद ऊष गये थे। श्रवकारा पाकर वे उठे और चलने के लिए लड़े हुए। पिताजी ने कहा—ग्रन्छ। वारोगाजी, ज्याप जा रहे हैं। में पता लगाकर श्रापको भूवर दुँगा। वारोगाजी चले गये। इसने सोचा था कि मुलतार साहब फिर श्रपना ब्याख्यान शुरू करेंगे। पर हमारा सोचना ठीक न निकला । मुलतार साहव जुप ही रहे । हमने उनकी स्रोट देखा । श्रारवर्ष हुमा । शुँह शुक्र गया था, घवड़ाये हुए से थे। पिताकी भी व्यमी तक खुए थे। पुनः बोले,—हाँ मुक़-सार साहद आपका कहना तो ठीक है आपके विचार भी बड़े उत्तम हैं, पर मेरी समक्ष सं श्रपने स्वयं उत्तम बनने की ज़रू-रत है। दूसरों की अुराई से तो हमें कोई लाभ होगा गई। मुखतार ने मानों यह बात सुनी ही नहीं। वे हडवडाये से पिताजी से बोले-यह दारोगा कीनथा। ज्ञापने पहले से बत-लाया नहीं। मैं क्या वक गया। यह जाकर कहीं रिपोर्ट न करते । ये होते हैं बड़े ..... ।" मेरे भैवा भी वहीं पैठे थे. मसतार की बार्ते सनकर उन्होंने विताजी की श्रोर देया।

नका चेंद्रस केल हो गया था। पिताकी समक्त गये।
न्होंने भैया को पान ले आने के लिए भेजा। मुक्ते हैंसी
गरिती थीं, पर बाबुजी के दर से हुँद नहीं सकती थी। भैया
व जाने लगे, तब में भी उनके साथ चली। मालुम नहीं
मुची ने मुनतार साहब के क्या कहा, मुज़तार साहब का
भय हुर हुआ कि नहीं।

ये तो श्रशिद्यित नहीं हैं। उन्हें तो समक्ष यूक कर बातें करनी चाहिए। जिस बात के कहने में भय हो, वह बातक्यों

चाहिए। फिर भी में इसके लिए किसी पुरुष को दोष देना

दूर बरने ही के लिए उद्योग करना चाहती हूँ । मेरा वरुष्य स्त्रियों के सम्बन्ध में है । स्त्रियों के इस माव ने हमारे परिवारों की सब्द्यान्ति

नष्ट करदी है। परिवार को बड़ी बढ़ी कही जानेवाली रिवरी स्रकारण अपनो बहुस्सी पर बेटियों पर धाक अमाधा करनी हैं। उन्हें स्टंडर करती हैं। उनका विरुवास है कि ऐसा न करने से बहुस्सीटयों बिगड़ जाती हैं। ये लोल हो जाती हैं। जनव्य उनको लोग न होने देने के तिए ये, उन्हें सुक्ता

होंद्रा इपदा करती हैं। इसका फान उनके विश्वास के ठीक इस्टा होता है। बद्ध बेटियों के मनमें जपने बड़ी का एक मय देड जाता है, उसे कार्तक भी कह सकते हैं। वे सना इस

रानों हैं। उनका येगा कोई काम दो नहीं काना, जो हम में ताली हो। भाराम होने का कोई कारण हो, नव मां मुख्य स्वा प्रयत्न कर नकता है, जिसमें वहाँ को नाराम होने का यक्तर न घाँ। थटी मो येनी बात नहीं होनो। उमी काम किर यह कार नारामा नहीं दोनों चीर यह बार वहीं ात नामां का कारण वन जाना है। येगी दमा में यहि हो नामां करना न भी चाहे नो भी वह काने ममांच महान होने हैं। बीज मी बाह सो बी हु वार दिए बार नाराम होने हैं। बीज मी बार कारणों नामान हु है। कार भी करो श्रीर वार्ते श्री सहो।" सला वड़ी नृष्टी ये बार्क हैरे तब हमकती है। बहु काम न कर यह कैसे होगा। यह दोनों श्रोर की तमातमी क्रमड़े का करण्य वनती है श्रीर एक दिन यही घर बहु के लिए दुःज का, कट का श्रामार बन जाता है। क्या हम वार्ती को हुर करने का कोई उपाय

नहीं है। हमारे परिचारों को येतरह कुळलनेवाली यह ज्ञाग बुभ्मानी ही होगी और शीव्र बुभ्मानी होगी। अब तो ज्ञाप खाही रहे हैं, ज्ञाप जो ज्ञाबा रेंगे, यह में कड़ेंगी।मेरे कार्यों के सम्बन्ध में कार्फो ज्ञालोचना हो बुफी

करुगा । मर काथा क स्थवन्य म काफा आलावना हा चुना है। पर जब लहला चह आलोचना बन्द हो गयी है। आज कल मेरे कार्यों के बारे में तो हुळ कहा नहीं जाता, हाँ, मेरी तारीफ़ की जाती है श्रीर जन्मर चह तारीफ़ में सुना करती है।

ति पत्ति के जाता है आहे अक्सर वह वाराण से सुना करता हैं। हाँ, मैया की जिट्टी आई थी। आभी की आजा से उन्हों-ने वह पत्र जिला था। आजी जित्रकृट आगरा और सपुरा जानेवाली हैं और वहाँ वे सुक्के ज़ुकर के जाना चाहती हैं। मैं मला बहां कैसे जा सकती हैं। हतने दिनों के बाद आप श्राते हैं। में तो श्रपने जीवन के इन मनोहर दिनों को चित्र-कुट के पहाड़ों में मटक कर नष्ट करना नहीं चाहती। मैंन भैया को झीर आभी को श्रवता श्रवता पत्र तिख दिये हैं थीर उन लोगों को यहीं बुलाया है। श्रानेवाले हैं यही समक्त कर शायद आप पत्र भेजने में विलस्य कर रहे हैं। पर खाने में तो खमी विलस्य है, बमी कई दिन बाकी हैं। किर इन दिनों में श्रापके पत्र पहने से मैं विवार करों हरें।

( ६२ )

#HTM ....

(0)

नाथ.

जाप्रत देवता के चरखों में कोई श्रद्धासदित प्रार्थना करे और यह दिएल होजाय, यह कमी हो ही नहीं सकता। आपका पत्र मुझे बाज मिला है। बाज के पाँचयें दिन आप यहाँ ब्राजायँगे। मेरा यह पत्र तो कल ही ब्राएको मिल

जापना । इसीलिए लिखतो है । एक और बात है । आप यह न समिक्तरमा कि में श्रहङ्कार से लिख रही हूं श्रथया आप पैसा चममें भी तो इसमें मेरे लिए कोई खजा की बात नहीं है। क्योंकि यह श्रहद्वार, यह वर्व मेरे सीभाग्य का गर्य

दोगा और उसे प्रकाशित करते में भयभीत नहीं होती। मेरी समझ से स्त्री-सीवन की बड़ी तो सार्धकता है। श्रव्हा तो सनिय- में समग्री ई कि मेरे पत्र भी आपको

वैसे ही प्रिय होंगे जैसे कि श्रापके पत्र सुक्ते। जिस तरह त्रापके पत्रों की प्रतीद्धा में किया करती है, वैसे ही छाप भी

मेरे पत्रों की प्रतीद्धा किया करते होंगे। असपन में आपके ( ६३ )

पत्र पाने के लिए जितनो उत्सुक रहा करती है, श्रापको पत्र लिखने के लिए उत्सक्ते कम उत्सुक नहीं रहती। अरर का याक्य लिखना जिस समय मैंने हातम किया, उसी समय मेरे द्वय के नेजों ने प्रापकों सुरकुराती सृति का दुर्शन किया। मैंने लिलना यन्द कर दिया। शायद बन्द हो कर दिया। पूर्यो बन्द कर दिया,

बतता नहीं सकती । कोई काम न था, काम किया भी नहीं । किर महन होता है कि दीने लिखना बल्य क्यों कर दिया । उत्तर मेरे पान नहीं है । हमिक्षर स्थां कर दिया । उत्तर मेरे पान नहीं है । हमिक्षर शायद बन्द ही होनाया । थोड़ी देर तक में पैसी ही शोज हो । पलके भी नाथी । सगयान का दर्शन मिन नहीं किया है । सुनती हैं उनके दर्शन से अदुस्त आनन्द आन किया है । सुनती हैं उनके दर्शन से अदुस्त आनन्द आन हिया है । सुनती हैं उनके दर्शन से अदुस्त आता है । ही सुन्य मुंख जाता है । सुन्य सुन्य के स्थान हो जाता है । मेरी भी थी हो अयवस्था हो गा धर मुनि कर्स मिनटों नह मेरे हामने ही, उ

नमप मेरे मन की कैसी अपक्या रही, यह कैसे ब आर्फ, शब्द वहां पार्क । खगर कुछ कह तपनी है, बेरानियों की माचा में उसे अतियंत्रनीय कह गर है, यह अतियंत्रनीय का तो व्यर्थ है न कहने योग । मो कुछ कहना हुआ नहीं। यह तो भी चुराना हुआ पनता । में भी नहीं कर सकती।

पोदी देर बाद बह मूर्ति कर ही में स्तित होगायी।

टूँदा, मिती नहीं, खिक टूँदुर्ज का प्रयक्त भी न स्ति।

वहीं। बंक ही नहीं या, हिन्दूर्यों तर प्रधिकार ही

नहीं था। भूगोही बैठी रहीं, जिल प्रवक्त था। जातनसृति थी। ग्रम्था आँखें याने यर जिल क्कार, दुनियां से

नयी जानकारी प्राप्त करता है, यक एक बस्तु का बात

यह बहे प्रेम, उत्साह और सावधानी सं अपने हत्य मंग्रम्म

के उसके आनन्य की। है सेप जानक्य मी वत्यना के परे

या।
योड़ी देर के बाद मेरे मन में पक बात आयी। मैंने
नीचा कि तब मेरा चक आपको मिलेगा और आप जब यह
ध्रंस पड़ेंगे, तब आप मुख्डुतारोंगे। यह विवार आया और
पक्षा होगया। मेरे मन ने कह दिया— मुक्त आप हैंसंगे।
अच्छा, बतलाइस क्यों हैंसंगे, क्या मैं भूठ कह रही है,
अपवा आपके मन को सच्ची बात मैंने बतलारी इसकी
मतजता से, फहिर बात क्या है है अच्छा, आपके
पता शापी मन को सच्ची बात मैंने बतलारी इसकी
पता सामा। अयया मैं इस बात के लिए आमह ही
क्या सीईसामा। अयया मैं इस बात के लिए आमह ही

( ६६ ) नहीं, तब मैं क्या करूँगी, या श्रापने पेसा कोई कारत बतला दिया, जिससे मेरी यह श्रानन्द की श्रटारी नष्ट

हो जाय, तो में क्या करूँगी। ग्रन्था, देखा जायमा, इत समय तो कुछ निर्णय होता नहीं। ग्रापने मेरे सम्बन्ध की बातें पूछी हैं, मेरा काम कैता चल रहा है, में क्या !करती हैं। इच्छा तो नहीं थी

यतलाने की, पर जापने जब पूछा है, तब छिपाऊँ कैसे। ऋच्छा सुनिप । दो पदर के बाद प्रतिहिन दो तीन घंटे चर्झा खलाया

करती हूँ। जिस्त दिन जैंने चलां जैंगवाया, उस दिन इसकी बड़ी चर्चा रही। मुहल्लेयालों ने भी कई तरद की बातें कहीं, काना-फूंसो की। जन्मा और फुझार्जा

तो पेसी हरीं, जैसे कोई बमगोला से रासायितिक परी-इक । फूलाजी ने तो ले आनेवाले में लीटा ते जाने के जिर कहा । वह विवास खड़ा ताकने लगा । बड़ा

इर गयाथा। ब्रोह, क्या बतलाऊँ कि उस रामय उसहीं कैसी श्रयस्था होगयी थीं । उसे देखकर हैंसी भी ब्राती थीं ब्रीर दुःख भी होता था । उसका सुप रहना

मुमे बहुत श्रमस्ताथा। उसने खोरी तो की नहीं थी, पेट सुप क्यों था। इननी पटकार क्यों सहताथा, उमें तारु करना चाहिए था कि मैं श्रपने मन ने नहीं है हमसे जाने के लिए कहवाया। यह चला गया। कुशाजी गोर्ली—बहु यह चल्ली दाने मैंगवाया है ! मैंने कहा—जी हीं। हतना सुपते ही उन्होंने विर पीट लिया। मुकले उन्होंने कुछ नहीं कहा जीए मैं भी उनकी यात सुपते के लिए जारी नहीं रहीं। जुर्ज उठाकर में अपने पर

मैं चली गयी। घर धूट्याजी बोलती रहीं। मैंने इतना सुना ''यह कुलच्छन कहीं से हमारे घर में आया। असे घर की बहू बेटियाँ क्या कहीं चलांकाता करती

( 63 )

हैं ? हर वह को न माल्स क्या हो गया है, क्या करने-माती है राम"! उनकी मानं सुरक्तर मुक्ते बड़ी हैंदी क्रायी, दुःक भी हुझा। कैसे दुर्भेच करफार के करेटे में हम कीग क्यानवी हैं। उस समय तो मैं चुप होग्दी। पुत्रमानी को भी बड़ा काम था। उसी दिन पॉनसी मन व्यवत दिका या। पुत्रमानी उसी प्रमुख्या में संस्ती थी। स्टम्या-समय थे पक सी अधी थीं। उस समय थे शास्त्र

सी हो गयी थीं। मैं जाकर उनको अपने कमरे में ले आयी और पैर दबाने ,लगी। पहले तो वे इन्ह अनमनी सी रहीं। ऊँड आँड करती रहीं, कर्र

बार छोड़ देने के लिए भी उन्होंने कहा। पर मैं तो उनको भीतरी इच्छा जानती थी। मैं भी तो स्त्री है। स्त्री के मन की बात की हो जान सकती है। कियाँ मायः भ्रदने मन की बात लिपाया करती हैं। वे बड़े सङ्घोची स्वभाव की होती हैं। ग्रपने से वे श्रपने मन की बात खुलकर नहीं कह सक्ती, कहती भी नहीं । उनका स्वमाय ही येला होता है। कई ग्रह-सर आते हैं कि उनको किसी बात की चाह रहती है। वै चाहती हैं कि यह काम हो, पर स्वयं कह नहीं सकती, किसीके पृष्ठने पर भी नहीं। और तो और, साधारण भोवन यस के सम्बन्ध में भी उनके इस स्वभाव का पता सगना है। फ्रमाजी धकी थीं। धके बादमी की विभाम की कुरुत होती है. सेया की ज़करत होती है। यही में कर रही थी। विद्याने पर उन्हें लिटा दिया था और उनके पैर दवा रही थो। इसमें इन्कार करने की क्या बात थी। मैं तो उनकी कोई दूसरी नहीं थी। बड़ी बुड़ी कियों को शपनी बहुजों से सेवा सेने का क्रिकार समझा जाता है। अपने क्रिकार का शी सभी की उपमोग करना चाहिए। सभी उपमोग करते भी हैं। फिर फुलाजी को इन्कार क्यों करना खादिये हैं पर उन्होंने इनकार किया । इनका कारच स्त्री-स्वसाय है । मैं वेना ही सममनो है और यही समस्रकर में उनके पैर द्वानी ही उनके रोकने पर भी ककी नहीं। फिर वे नुप होगयीं।

पेसे ही श्रयसर होते हैं, जब स्त्रियाँ श्रापस में लड़ पडती हैं। सास-जेठानी श्रादि ने स्त्री-स्वमाव के कारण कोई काम करने से इन्कार किया । छोटी बहु ने समम्र लिया कि ये कोथ से ऐसा करती हैं। एक दो बार वह श्रपनी बड़ी बूढ़ी खियों की सेवा के लिए जाती है। हमारे परिवार की वडी कडी जानेवाली स्त्रियाँ, किसी दसरे के स्वभाव की स्रोट विलक्षल प्यान महीं देती । हमारे व्यवहार का श्रसर हमारी बहुओं वेटियों पर क्या पड़ता है, इस बात का वे विचार करना प्रावश्यक ही नहीं सममतीं। उनकी जो समभ्र है सो है, उसमें फेरफार नहीं हो सकता। बहु चाहे, तो उनके स्यमाय के अनुकृत अपना स्वभाव बना ले। व बना लके तो उसकी निन्दा होगी । श्रतपव हम लोगों के लिए स्वमाय का धान प्रावश्यक है। जिन बहकों को स्वमाय का द्वान नहीं है, उन्हें बड़े बड़े कह उठाने पड़ते हैं। दिन दिन भर काम में परेशान रहने पर भी निन्दित होना पड़ता है। तरह तरह के कष्ट उठाने पडते हैं।

व्याजिए वे भी कह तक सहै। सहने की भी सीमा होती है। मनुष्य तो व्यसीम नहीं है। हसकी शकियाँ तो असीम नहीं हैं। फिर हसकी घोरता ही व्यसीम कैसे हो सकती है। बार बार की इन्कारी सुनकर वे भी क्रोधित हो जाती हैं। समक्ष तेती हैं कि मेरा व्ययमान होता है, जाना बन्द कर देती हैं। साम समझती हैं कि वह अब मेरी सेवा भी नई करती। मुक्ते पूर्वती भी नहीं। यहीं से तनातनी शुरू हो जानी है। दोनों की मूर्यना का, नासमक्षी का परिशास दोनों ही को भोगना पहना है। भाष्य की बान है कि मुक्तमें यह बीप नहीं है। में स्वमाय में परिचित हैं, इमीसे मुफे र्तरे माथ वर्तीय करने में कठिनाई उठानी नहीं पड़ी है, ख़ाज भी नहीं पड़ी। ऋष्युः तो सुनिष, ग्रामली बान सुनाऊँ। योड़ी देर तक पैर दवाने के बाद फूजाओं , रुउरा हो गई । मेरे लिप गहने बनघा देने की प्रतिक्षा करने लगीं। उन्होंने कहा कि मैंने जो कुछ बटोर रका है, यह सब तुम्हीं लोगों के लिप है। क्षंत्रा बनवाना चाहती थी, भैया से कहा था तो उन्होंने कहा कि में तुम्हारे नाम से बनवा दूँगा। फिर हमारे रुपये किसमें वर्च होंगे। तुम्हीं स्रोग बाँट लेना। मैंने कहा—फूथाजी, गहने तो बहुत हैं। जो हैं उन्हें ही में कहाँ पहनती हूँ। श्रीर बनेंगे तो रखे ही न रहेंगे। श्राप न्नगर रुपप दें, तो में खर्च कर हूँ। किस काम में खर्चूगी, उन के पूछने पर मैंने कहा-बहुत से गरीव हैं, उनके छाने का ठिकाना नहीं है। उन्हीं को हूँगी। किसी को मेंस झरीदने के लिए, किसी को बुद्ध और रोज़गार करने के लिए में देना चाहती 🕻 । मेरे पास रुपर हैं, पर कम हैं । श्राप देंगी तो सब मिलाकर कुछ हो जायगा । फ्र्याजी चुप होगयी । घोड़ी

( 30 )

देर तक मेरी श्रोर वे देखती रहीं। मैं समक्ष नः सकी कि ये क्या सोच रही हैं। मैंने सोचा कि कहीं बात बिगड़ न जाय। ये मेरे विरोध में कुछ सोच न लें। इसीलिए मैंने उसी सिलसिते में बात का पुतर देना ही उचित समका। मैंने

( 97 )

हम लोग , लुच लार्च करती हैं, घर के मर्द भी सार्चते हैं। दिनना गहना है, कई टूंक कपड़े हैं। बहुत से तिशीने हैं। पर कई लोग हैं, जिसके पास कुछ भी नहीं है। उन्हें न बाने को अपन मिलता है, च पहनने को बस्ता । पेसा क्यों होता है? फुछाती ने कहा—अपनी अपनी कमाई है। वह, जिसने

पहा-अच्छा, पुत्रमञ्जी, हम लोगों के पास तो इतने रुपये हैं.

ुक्षाता न कहा-प्यत्या अपनाक्ष्मा हूँ । वहुत । त्यान जैसा किया है,।उसकी बेसा ही मिलता है । तुम लोगों ने इप्पेड साम किये हैं, इससे शुक्र मिलता है और उन लोगों ने हुएँ काम किये हैं, इससे उनको डुक्र मिलता है । जो जैसा करता है, उसको बेसा ही भोगना पड़ता है । मैंने कहा-चह तो पूर्वजन्म की कमाई होगी जूआजीं,

रन जम्म की तो नहीं न ? फिर तो इस लोगों को इस जम्म में भी श्रीर श्रव्हें श्रव्हें काम करने चाहिए, जितले आगे के जम्म में श्रीर भी श्रविक श्रुक्त मिले। फूग्राजी ने कहा--सो तो होना ही चाहिए। होता भी

भूत्राज्ञा न कहा-स्था ता होना हो ज्याहर्य । हाता भा तो है। साल में कई चार झाह्यस्-मोजन होता है। वैजनाथ-जी काशोजी श्रीर बिन्ध्याचली अहारानी के यहाँ एक एक ब्राफ्राण तुम्हारी श्रीर से रहते हैं। वे पूजा किया कारते हैं। उन तीनों के लिए सी कपये माहबार कुन्ने होता है। यही सब श्रन्त्वा काम है।

सब अच्छा काम है। मैंने कहा-स्त्री लोग मूखे हैं, किन्हें अन्त वस गरी है, जो रोगी हैं, उन्हें अन्त वस्त्र देश, दवा देशी, पट्य के किए पैसे देंगा भी तो अच्छा काम है। जिसे सहायता की ज़रूरत है,

उसकी सहाचता करनी तो और खरखा काम है। काँ

माज्ञाण तो ऐसे हैं, जिन्हें सहायता की बिलकुल ज़रूरत नहीं है। ये विलकुल . जुगहाल हैं. उन्हें देशा व देना दोनों ही बरावर हैं। पर दूसरी जाति के कई ऐसे हैं फिन्हें सहायगा की बड़ी ज़रूरत हैं। उन्हें अन्य क्ल मिलना ही पादि। न मिलने से उन्हें बड़े यह उडाने पहते हैं। उनमें सो बहुत में इतने ख़रहाय हैं कि पिंदु उन्हें सहायता आ मिले, तो पियारें।

की क्रम के दिना, इया के दिना दिलक दिलक कर प्राण दैने

वहूँ। मेरी समझ में तो ऐसे जादमियों को जान देना और श्री क्रियक यमें हैं। यह तो सबसे जायड़ा काम है। कों पूजाती, धाप क्या कहती हैं? पूजाती ने कहा—बहु, सुसम बड़ी दया है। इस लीग तो माझज दी को देना जयड़ा समझती हैं। वर सुमहारा कहता मी हरा नहीं है। जिसे ज़करत हो, बसे ही सी मिनना मी हरा नहीं है। जिसे ज़करत हो, बसे ही सी मिनना

बाहिए। को मृष्य है, उसे अब बल्ब मिलेगा, तो उनकी

( 25 )

काया में श्रीर श्रधिक सुख पहुँचेगा । वह श्रीर सुबी होगा । श्रतपव उसको देना, वैसों की सहायता पहुँचाना बड़ा ही श्रान्छा है । श्रन्छा, बहु, तुक्ते कितने रुपये चाहिय !

मैंने फहा—जो दे दीजिय । यह तो पुरुष का काम है । जो बाप देंगी, यह सब मैं क्यें कर दूंगी। क्यें करने से जो बच जायगा, वह मेरेही पासे तो रहेगा। मगर फूब्राजी,

जिस काम में में रुपया लगाना चाहती हूँ उसके लिय बहुत सी जुरुरत है, छाप जितना भी देंगी, सब कर्च हो जायगा । तब फुछाजी ने कल सी रुपये ऐने की कहा । में बहुत

्युत हुई। इस्तिय नहीं कि मुक्ते सी रुपये मिल गये। रुपये हो मुक्ते मिल हो जाते हैं। जब जितने की ज़रूरत होती है, उसी समय उतने मिल जाते हैं। में खुत हुई इस्तिय कि वे बृद्धी कुआजी भी मेरे काम से सहानुभूति रुपते तर्गी। उन्होंने तो सी रुपये दिये, यदि वे पाँच देती, तो भी में उतनी ही खुत होती। औ पफ दल को आदमी ही न

सममता हो, उसे उसके दुःव सुव की विज्ञा हो न होती हो, वसी के मन में उसके दुःव दूर करने का विचार प्राज्ञाय, को क्या यह कम है ? में तो इसे प्रक्नी विजय सममती हैं। सब फूजारी कोई वास्त्र वहीं न करेंगी। उनकी सहायता के

फूत्राजी तो कोई वाधा बढ़ी न करेंगी। उनकी सदायता के नाम पर में प्रमाजी से भी सदायता के सकूंबी, उनकी भी सदागुपूर्ति पासकूंगी। मेरा काम जो खबैच सममा जाता है, मामायम् करार दिया जाता है, बह वैच ती हो जायगा, वर्ष मायम तो करार दिया आयगा । कहिए—क्या यह कम ताम है, होटी विजय है ?

माभी के यहाँ से पत्र खाया है। द्वाक में नहीं, खादमी लेकर क्राया है। बहुत लग्बाची हायत्र है। ये तुनी हैं इमको लेजाने के जिए। वे चित्रकृट आर्यंगी। उनके साय भैया जायेंगे। उन्होंने मेरे लिए लिना है कि तुम भी चलें श्रीर धपने साथ जीजाजी को भी लेती चलो। ये लिखती हैं कि इस यात्रा में लियों को ही जवानता रहेगी, पुरुषों की नहीं। यात्रा करेंगी कियाँ और पुरुष उनके साथ बलैंगे। पुरुषों के ज़िम्में सदा से जो काम रहा है वही रहेगा और लियाँ भी यही, अपना पुराना काम करेंगी । पुरुष बाज़ाद से चीज़ें ख़रीद लावेंगे, कूप से जल भर लावेंगे। लकड़ी बरीद कर या बड़ोर कर लावेंगे और स्त्रियां रसोई बनावेंगी। पुरुषों को जिलायेंगी श्रीर उनके जा लेने पर स्वयं जायेंगी। यही फार्यक्रम उन्होंने बतलाया है। चित्रकृट से वे मधुरा जायँगी। मधुरा कृत्वावन से आगरा होती हुई, श्रपने घर व्यावसी। यहाँ ही हम लोगों को भी खलना होगा। घर पहेँचने पर कियों का प्राधान्य समाप्त हो जायगा और पुरुषों का प्राधान्य चलेगा। श्रतपय मामीजी की श्राहा से नहीं, उनकी प्रार्थना से आपको उनके यहाँ दो दिन ठहरना

प्रचाम करने के लिए हमकी श्रीर श्रापको ठहरना होगा,
मामीजो के निवेदन से । उनकी प्रार्थना से मामाजी ने बहुत
दिनों से सन्यास ले लिया है। उनका प्रता ही न या। यहुत
दिनों के बाद उन्होंने मेरे पिताजी को पत्र लिखा है श्रीर
जिना है कि श्रार हो सके तो पिताजी के पत्र लिखा है श्रीर
जिना है कि श्रार हो सके तो पिताजी के पत्र समस्य पार को पत्र वर पर स्वा यही सामीजी के पत्र मा सारादा
है। उसमें यही काम की वात है। श्रीर तो न मालूम उन्होंने,
क्या प्रया लिखा है। उसे जानकर श्राप क्या करेंगे। मेरें

जानने की भी सो वे बातें न थीं, क्योंकि वे बातें तो उग्होंने कई बार कहीं हैं। शायद जाएने।भी सुनी होगी। ये न भी जिलों जातीं, तो कोई दानि न थी। पर उन्हें श्रवकारा बहुन उत्ता है। क्लिने में भी तेज़ हैं। क्लिने श्रव हैं, क्लिन डालती हैं। इसी कारख ये बातें में श्रापकों हैं, क्लिन डालती हैं। इसी कारख ये बातें में श्रापकों नहीं क्लिनो। यदि श्राप भी उन बातों को जानना चाहें, तो बान ही क्या है, ५, ६ दिनों में श्राप श्रानेवाले हैं ही, उनका पत्र ही पट्ट लोजिएगा।

मामी की चिट्ठी ने क्योपेश में डाल दिया है। देखती हूं वे मानेंगी नहीं। वे आवेंगी, हमकी और आपको लेने के निप। आप उनकी ज़िंद तो जानते ही हैं। वह हतनी फोमल होने हैं कि सुधी भी नहीं मानुस होती। भामी अपनी ज़िंद ( 30 )

नहीं छोड़ती। जो चाहती हैं, करवा कर छोड़ती हैं। वार्र

कोई कुछ सोचे विचारे, पर होगा भामी ही के मन का। इसी-लिए यहती है कि क्या किया जायगा। मेरी श्रवित ती

काम नहीं देती । भाषही कुछ सीच विचार रखें । में अच्छी है। सब लोग अच्छे हैं। में तथा आपका समस्त परिवाद शायके आने के दिन की प्रतीका करते हैं।

उत्स्रका ...... HT.



( = )

की बात नहीं है। क्या मनुष्य जो सोखता है, यह होता ही है ? लोग को कितमा सोचते हैं, पर क्या वे सभी लिख भी होने हैं ? कई मनुष्य तो येसे भी हैं, जिनका सोचा हुआ कुछ भी नहीं हुआ। उन्होंने सोचा कुछ और हुआ कुछ। मन तो मभी के है न ? उसका काम है सोचना, मनसूचे वाँधना। पद थकता भी नहीं।काफी समय है और ग्रसीम बल। सदा सीचा ही करता है। उसकी बीड बेजोड हुआ धरती है। इसी कारण बहुत से सममदार सीचते ही नहीं। ये फहते हैं कि जब मेरा सोचा होने ही बाला नहीं है, फिर बेकार मोचने की तबलोफ क्यों उठावें ? अपनी ग्रपनी सम्म है उन्हें ब्रग कैसे बड़ा जा सकता है। पर हम लोगों से सोचन छुटनर्धी सकता। यह ठोक दैकि सीची हुई यार्ते नहीं ( 00 )

माध्य,

' है। ग्रपने सोसे विषय को कार्य का रूप देना उसके श्रधिकार

यह बिलकुल सच है कि मनुष्य केयल सोच सकता

समय त्रानन्त्र भी ृगृब होता है। सोची हुई एक बात वं विफल होने से जो दुःव होता है, उसकी अपेका कहीं श्रीध ग्रानन्द उस समय होता है जब मनुष्य की कोई सौवी बात हो जाती है। सुख के लिए तो दुःख उठाना ही पड़ता है। पेसा तो कोई सरीका नहीं है, जिससे विना दुस उठाये मुखं मिल जाय । इसी सम्बन्ध में महात्मा गांधी ने एक बात कही थी। बात बड़ी अञ्जी थी। आप भी तो जानते हाँगे, पर मसङ्गवरा में भी लिख देती हूँ । बम्बई में "प्रिम्स ग्रीफ़ वेल्स" श्रानेधाले थे। देश ने उनके स्वागत न करने का विचार हुड़ किया था। राज-पद्म चाहता था कि उनका स्वागत हो, इसी कारण तमातनी थी, राजपत स्वागत करवाने पर नुला हुन्ना था और प्रजापक्ष स्वागत न¦ करने पर । ऐसे प्रवसर्प पर दड़ा फ़िलाद हो जाना कुछ बलम्मव नहीं है। पर शफ़्र-नेता शान्ति बनाये रावना खाहते थे। गांधीजी आगेवान थे। स्वागत न करने के छीर शान्ति रखने के भो। ग्रतएव उस समय ये बम्बई में जनता की बहुत बड़ी सभी में ब्याल्यान दें रहे थे। वहीं उन्हें ख़बर लगी कि दङ्गा हो गया। उस समय महात्मा जी ने कहा—"यक विचार श्रांख के लामने होता है ग्रीर एक होता है पीठ के पीछे। ये माग्यवान् हैं, जिनके श्रांत के सामनेवाले विचार कार्यक्रण में प्रत्यत कोने में। एक

श्रनेक समय श्राँल के सामने के विचार, विचार ही रहते हैं श्रौर पीठ पीछे के विचार कार्य का रूप घर कर सामने श्रा जाते हैं।" उनके शब्द ये हैं कि नहीं, यह तो मैं नहीं कह सकती, पर श्रर्थ यही था, इसमें सन्देह नहीं । महात्माजी की यह उक्ति भाग्य या ऋदृष्ट नाम के किसी पदार्थ की सत्ता म्बीकार करती है। मेरी समस्र से महात्माजी के कहने का तो यही अर्थ मालम होता है कि मनुष्य के विचार को कार्य रूप में परिएत करने के लिए वाहरी सदायता की आधरप-पता है। यह सहायता प्रत्यक्ष भी हो सकती है, प्रतीत भी । जिस विचार को ऐसी खहायता मिलती है, वह विचार सिंद होजाता है, उसे कार्य का रूप मिल जाता है और जिसे पेसी सहायता नहीं मिलती, यह चौंही रह जाता है। यह केवल विचार ही रहता है, उसे कार्य का रूप नहीं

मालूम होता है हसी अहम्द्र खहायता के अभाय से हम-लोगों के विचार भी कार्यकर में परिवात न हां सके । मैंन सोचा था कि आप आयेंगे, तो कुछ दिनों तक आपकी संचा का मैं सुल लूटूँगी। आपके उपदेश सुनुँगी, आगे के लिए जो मैंने अपना कार्यकम बना स्वा है, उसमें आप की सलाह सुनी। माभी ने सोचा या कि वे हम दॉनों को लेकर धात्रा करेंगी। यत-भोजन और वन-अमल का आनन्द लेंगी। बाद-

विकता ।

ो हेरको है भी बारके सम्बन्ध में कुछ सीचा ही होगा। रूप्ते हे को बुद्ध सीचा ही होगा। में नहीं जानती, पुरुष्टे क्ष्मेदा था कि नहीं और सोचा था तो क्या, पर क्रिक्न प्रस्तिय जानती हैं कि आपने भी कुछ सीया ही क्षिक सोनना मनुष्य-स्वमाव है। सभी सममदार क्षेत्र करते हैं, यह चाहे सार्यक हो या ग्रनर्यक। पर ु 🚜 🕏 🐒 भी नहीं । सभी के विचार विचार ही रह गये। रूप अन्दे और दूसरे हो दिन सेवा-समिति के मन्त्री का पर क्ष्य क्षित्रापुर चलगये । साप लिखतेई कि तुन्हें कष्ट हुआ ्रेश: में सत्य से दल्कार कैसे कहैं। कह तो तुमा दी, दी कि तह में व्याकुल रही । मालूम ही नहीं होता था कि में र्भ कर्छ। एक बार विचार हुन्ना कि सामो के ही पास 🛁 अऊँ। पर मालुम हुआ कि आपके उधर घंशे आने से इन्होंने भी खपनी यात्रा रोक दी है। देवता, मैं निरियत नहीं et सर्वी थीं कि क्या कहाँ। धरवाले भी उदास दी थे। सापरी यह यात्रा किलीकी दर्जा नहीं। सात साढ़े सीन 🚜 🛪 मींद स्तुत्र गथी। विराग जलाया। उसकी और पीड इरहे में बैड गर्या। सीवने समा कि सुक्षे दुःश क्यों है। मेरा करा नष्ट हुन्ना है, मेरी करा बुराई हुई है जिससे मुके हर हो रहा है। पर नर तो कुत्र भी नहीं हुआ है, सुराई भी दुरं है। समी तो मने चंते हैं। किर दःव काहे

का। हां, एक विचार किया था, वह योंदी घरा रह गया। उसके ग्रनुसार कार्य नहीं हो सका । बहुत छानवीन करनेपर मालूम हुआ कि मामी का प्रस्ताय मुक्ते भी कविकर मालूम हुया था। मैं भी वैसा हो करना चाहती थी, जैसी भाभी की रुद्धा थी। पर वह तो शौक़ का काम था। श्रपने श्रानन्द का पद मुलला था। जाप तो उलसे भी श्रावर्यक काम के लिप गये हैं। सेवा समिति के मन्त्रों ने खापको इसलिए धुलाया है। कि मिरज़ापुर ज़िला में हैजा का प्रकोप है, वहां जनना दया द्योर पट्य के बिना सर रही है, जाप जारूर वहां का प्रयन्ध करें। यह तो बहुत उत्तम काम है, आयरयक भी। हम लोगीं का कार्यक्रम तो शीकु का या और यह तो कर्तव्य पालन का सुग्रयसर है। माजिक, इस विखार ने मुक्ते पुतकित कर दिया, मैं जानन्दित हो गयी, जाय ही जाय विना समसे बुसे, हैंसी द्भागयी। मैं स्थयं ध्रपनी श्री नज़रों में एक प्रतिष्ठित छो मालूम पड़ने सगी। पहले की श्रपनी दुःखितावस्था स्मरख करने से शरम भी श्रायी। पर वह थोड़ी ही देर के लिए। मेंने सोचा कि मैं कैसी भाग्यवती स्ती 🖩 कि मेरे पति की जनता को श्रायश्यकता है। मेरा पति कैसा महान् है, जो मुक्से तथा ऋपने सब सुद्धों की और से, जनता की सेवा के लिए रोगियाँ की सेवा सुखूपा के लिए व्यक्ति फेर सकता है। देवता, में कैसे वतलाऊँ कि उस समय मेरी कैसी

इन विचारों में मैं विमोर रही श्रीर कव सो गयी। शक काल सूर्योदय हो जाने पर जब नीकरानी ने उठाया, तब

उठी ।

भोजन कर लिया है। मैं पत्र लिख रही हूं। इसी पत्र के

साय चार सौ रुपये भी भेजती हैं। इसमें सौ रुपये तो फुछाजी के हैं और तीन सी मेरे। इन क्यमाँ की

श्चाप अपने नाम से सेवा-समिति को दे दें ग्रीट कह रें

कि वे रुपये रोगियों की दया तथा पथ्य में क्रवंकिये जांय । सामी को भी रुपये भेजने का पत्र लिख दिया है।

उनके पत्र में भैया से भी कोई बड़ी रक्षम लेकर भेजने को

लिखा है। शायद थे कुछ अधिक भेजें। हां, एक बात सीर, मदारी की दुलहिन से मैंने ये सव बातें बतलायी थीं। ब्राज

ही कुछ देर पहले यह श्रामी थी । यह घर जाकर चार रुपये बारह श्राने ले श्रायी । उसने कहा---"बहुर्जा,

में रुपये इस लोगों की श्रोर से मेज वीजिए । इनसे

तो उनको क्याद्योगा। पर मेरी इच्छा है कि हूँ। गृरीक, गरीव की सहायता न करेगा तो कीन करेगा ! आज उन

पर दुःख पड़ा है, कल हम पर पड़ेगा। आशा इस उनकी देलेंगे, तो कल ये हमें देलेंगे। बहुती, बुद्ध सः सातना।

इस समय दोपहर हो गये हैं। घर के सब लोगॉ ने

(a)

कितने बडे ब्यादमी ब्याप लोगों के पेसे हैं। एक हमारे बाब हैं। ये तो देवता हैं। कभी बाद-दुखियों के लिए यत्रप्रक जराते किरते हैं और कभी रोगियों की सेवा करते फिरते हैं। उनके काम तो नीकर करें और वे स्वयं दीनों की, भूजों की सेवा करते फिरें। कितने हैं पेसे. उन्हें कमी किस बात की है। अगवान ने सब तो दिया है। चाहें घर वैदे दस की जिलाकर खांच। भाग्य तो टेको, वह मिली है रन्द्र की अप्लया, पर अधने काम के सामने उसकी और भी नहीं देखते । बहु, में गरीब है, इसीसे कुछ भेजना चाहती हूँ। ब्राप इन रुपयों को अधश्य भेज दें। तीन चार प्राव्मियों ने मिल फर थे रुपये दिये हैं"। इन रुपयों का मूल्य मेरी दृष्टि में बहुत श्रधिक है । ये रुपये वहां से श्रापे हैं, जिन लोगों को इनकी खावश्यकता थी । जिन कोगों को इन रुपयों के बिना कप्त हो शकता है। जिन लोगों ने अपना एक काम रोक कर वे रुपये एक दूसरे काम के लिए दिये हैं। स्त्राप ही ने न बतलाया या कि दान का मुख्य उस की संख्या पर नहीं है, किन्तु नियत पर है, सामर्थ्य पर है।

व्यपना एक काम रोक कर वे क्यंचे रक वृत्तरे काम के लिय दिये हैं। क्षाप ही ने न बत्तलावा या कि दान का धृत्य वह की संव्यपा पर कहीं थे, किन्तु नियत वर है। क्षामध्ये पर है। नित्तकों हुज़ारों माहवार की व्यानवृत्ती है, वह यदि सी पचास रान कर दे, तो यह कोई बड़ी बात नहीं है, पर पक गुरीब व्यादमी को इस की व्यानवृत्ती में व्यपने परिवार का पालन करता है, पक रुपया देता है, तो वह व्यपिक देता है। प्रयोक्ति ( Eg )

एक के निकल जाने से उसका एक काम रुक जो सकता है श्रीर रकता है। पर इज़ारों की श्रामदनीवाले का इत् जुक़सान नहीं होता। उसका कोई काम नहीं रुकता। इसीसे कहती हूँ कि मदारी की दुलहिन के लाये इन चार रुपरे वारह खाने को मैं बहुत ऋधिक समक्रती हैं। ये ऋएस में लहायता करने की आदत तो लीखें। गुरीव, गुरीव को श्रादमी समक्रना तो सीखें। देखिए तो श्रमान्य, धनी तो ग़रीबों को हीन सममते ही हैं. गरीव भी उन्हें हेय सममते हैं। इस कारण गरीवों को कहीं से भी सदायतानहीं मिलती । धनी तो उन्हें पूर्वेहीये क्यों, ग्रीर ग़रीब मी उन्हें गरीय समक्ष कर उनकी श्रोर से मंद्र मोड लेते हैं। इससे उनका कष्ट और वह जाता है। आप सोगों के मयत से गुरीब भी छव गुरीबों को शादमी समझने लगे हैं, यह .ख़री की बात है। भ्रच्छा मदारी की दुलहिन के चार रुपये बारह धाने में श्रपने पास रख होती हूं, श्राप सेवा-समित वालों को रतने बपये दे दें ग्रीर मदारी के नाम से जमा कर लेने को कह हैं।

नाथ. एक प्रार्थना है। मैं आपके इस काम में किस तरद सदायता कर सकती हूं इस बात का उपदेश हैं। जो बात समभ में श्रायी, यह तो मैंने की, पर तृति नहीं हुई। श्रतपव श्राधा के जिए निवेदन है।

. ( म्५ ) द्याप जिस काम केलिए गये हैं, वह काम करें।यहां

से सफल होक्टर आयें। अपने भाइयों को, अपनी विदेनों को सुत्री करके आयें भी जो आपके शिजयी चरणों का दर्शन फरके अपने को धन्य समामृत्री। अब अधिक लिखना नहीं चाहती। आप जिस काम के लिय गये हैं, यह से एव पड़ने से अधिक आवश्यक है, अधिक महाल है, अवस्था खम्मा पत्र पत्रने का करट में देना नहीं

चाहती।

श्रापकी ....भा





हैं। उनका पति बहुत कमाता है। वे एक तरह से घर की भालिकिन भी हैं। श्रतपद्म उनके लिए नौ सी रुपये कुछ भी नहीं हैं। इस पर भी रुपये श्रकेले उन्होंने ही नहीं भेजे हैं। श्रीर वहीं तो भैया का तो सामत होगा ही। ध्यारवर्ष नहीं कि घर के सन्य लोगों ने भी इस में साथ दिया हो । खेर । श्रापने श्रपने कार्ड में एक बात लिखी है जिसे पढ़ते ही प्राम सी लग जाती है। खन खीलने लगता है। आपने लिया है "इन लोगों के पास विजीने नहीं हैं, खोदने भी नहीं ! हैज़े के मल से सने कपड़े ये जलाने नहीं देते। घर वे श्रीर जीगी को जिसमें बीमारी न हो, उसके लिए डाक्टर ने रोगों के कपड़े जला देने की सम्मति दी है। पर ये उसे जलाना मही चाहते। जलावेंगे तो छोदेंगे क्या र दूसर श्रोद्रना कहां से छायंगा, कीन देशा ? इसलिप यह जान कर भी कि इसके उपयोग से बरना होगा, इससे देशा की षीमारी फैलेगी, वे उसकी श्ला करना चाहते हैं।" नारायर

है सी दुःस्प् अपस्था है 1 क्या यक कोहने का मूल्य प्राणें में जियक है। यक के आज नहीं, हिन्दु परिवार के प्राण्ड स्वाह, उर्च क्या कहें, जिन के कारण स्वारों देरा-वासियों के यह स्वयस्था है। जैन कहता है कि यह सब उनसे अपने पायों के दण्ड हैं। कारी, वालों को बाने का भी प्रशिक्षा - नहीं है क्या, उसे परत पाने की भी धोत्वता नहीं है ! रहें दो अपने शास्त्र और अपनी धोधी दलीलें।

पापियों में तो सहित्यार नहीं होने वाहिएँ। त्या, उदारता, सहाजुमृति आहि उत्तम मान तो अपने हर्य के परिलायक हैं। अदामिक लो धर्मालाओं के जिद्र हैं। क्या ये सब मान हम एसीचों में महीं पाये जाते। धर्म के जिए जितना स्थाग ये नत्त हैं, उतना कीन करता है। कित दिनों मिल्टर तोड़े जाते थे, उन दिनों जन मिल्टर तोड़े जाते थे, उन दिनों जन मिल्टर तोड़े जाते थे, उन दिनों जन मिल्टर तोड़ जाते थे, उन दिनों कित मिल्टर तोड़ जाते के सिंग पापी है। वह ध्यक्ति जीन जाते नहीं हैं।

वसा खाइला पान का आपकार नहां है।
किसी वी पती से, किसी थी राजा से वे कम प्रमीना
नहीं हैं। धनियों और राजाओं की खरित-क्या हुनकर धन
समाज क्रम गया है। ईस्वर के प्रतिनिधि बनकर, विच्वाली
के श्रंस बनकर हर राजाओं ने, हन धनियों ते, खुद मनमाने
किसे हैं। बहुत विनों तक हन कोयों ने खानन्द मोग लिए।
खाह, कैसी अमातमकता है। समाज के मुख्यों को अपनार
ने सरमाने की आंकल नहीं तो है क्या है ग्रस्त आती वाहिए
वस समान की आंकल नहीं तो है क्या है ग्रस्त आती वाहिए
वस समाज की, जिसके लालों व्यक्ति प्राव्यों हैं, दवा के
योग जिनके परिवार का परिचार नष्ट हो जाय और समाज
है मुख्या कई कि यह उनके पारों का ब्यव्ह है!

मेरे हेर्य के सर्पस्य, जाप इनकी सेवा कीजिए। उनकी स्वबंध्या का वर्णन पत्रों में सुप्रचा दीजिए। मेरा विश्वास है, इनकी स्वप्ट्या सुनकर स्वाज भी भारत में ऐसी वर्णि हैं जो भींद्र वहायेंगी, आज भी पेले हृदय हैं जो आहं भरेंगे। सहायता की कती न पहेंगी। श्रीहने काफ़ी पहुँच जायंगे। आप मेरी बहुनी से कहें, मेरी श्रीर से कहें, आहंने जातन की हैं। मार्ची की रह्या हो। उनके बध्ये काल के प्राप्त न हों। उनमें कहिए कि यह सारत सुनहारा है, इस भारत की स्वय्यता सुनहारी है। इस भारत के सार्प्य सुनहार है हैं। मुम प्याप्त की स्वयं ही। हो मार्ची की दो पहुँच मारत के सहक हो। आरत है एक स्वाप्त है तुर्ग्हों लोगों के समान थे। उनके पास मां श्रोहने नहीं हैं बाने को मां नहीं था। यास की रोटी मी भार पेर नहीं नहीं थी। पर भारत उनहीं मताप की याद करता है, यह उन का मक है। मानसिंह का नहीं। मानसिंह का होरे वर्ग जगमपाता करना मारतीयों को खोंनों को दोन नहीं क पाम । उनकी तलबार को पन्ने की मुठें मारतीयों के निष्य पीरता के चिह्न नहीं हैं। समझे हैं उन्हें जो कर सोगर्ग

ाउन वारता क जिंक नहीं हैं। समस्रो है उन्हें जो कर संगर्न पड़ते हैं, वे उनके पाप के आविध्यत नहीं हैं। यह पाप है वस कायर समाज का, उन स्वायों सुविध्यों का। हमायी बहने, हमारे भाई, सीधे हैं, सद्धोंची हैं, शान्त हैं। इसीसे स्वायों लोग उनको नोचतं-बसोटते हैं। उनके पराक्रम का उपयोग अपने लिप, अपने स्वायं साधान के लिप करते हैं। उनसे काज़ी लास उठाते हैं और उनकी और छुड़ ध्यान नहीं देते। इयोंकि उन्होंने अपने अध्याचार के कारण बहुत से ग्रुपीव बना स्वे हैं। उनके बड़े हुए पेट में बहुत से असहायों का सुख सहा

के लिए बला गया है। श्रतपय उनको विश्वास है कि एक जायगा, दूसरा श्रावेगा। त्रमार एंबा कुलियों की कमो होती, पानी भरनेवाले, रसीई बनानेवाले कम होते, कारजानों में मन्द्री करनेवालों की इतनो संख्या न होती, तो श्राम उनकी दसा यह न होती। लोग उनकी रहा करते। येही घमी उनके घरों के श्रास-पास चक्कर कारते। उनकी मिश्रतें करते। उनके लिए दया लाते। पर थे तो समझते हैं कि गुरीब हैं।
एक आयगा, दूसरा आवेगा, यह आपगा, तीसरा आयेगा।
कमी प्या है। इस कष्ट प्यों उठायें, सो भी एक रज़ील के
लिए। भगवन, जो दिन मर मरकरकाम कर और आपा पेट
मोतन कर सम्मुए हो आप, वह रज़ील है और जो दूसरों की
कमाई पर मीत उड़ायें, वे घरीफ़ हैं। कैसी उन्ही गंगा बहतीं
है। कब तक यह बहुंगी?
मेरे सर्वेच्य, मेरे पास शीन कोड़ने अधिक हैं। आज

मिजवाया है। घर में बहत की परानी धौतियाँ थीं। मेरी भी थीं और घर के इसरे लोगों की भी थीं। मैने फूबाजी सं ग्रीर श्रम्मा से आपके कार्ड में लिखी बात बतलायी थी, वर्डों की वहा समकायी थी। वे लोग भी थीं। शस्माजी तो इस बात पर विश्वास ही नहीं करती र्थी । मैंने कहा-परानी धोतियां यदि श्राप लोग वें तो में कथरी बनाकर वहां भेत वें । उनसे हो चार श्रादमियों को लाभ ही होगा। श्रम्माक्ती ने हमें ही प्रपने काम के लायक कपड़े निकाल लेने के लिए कहा है। मैंने धाज कपटे निकाल लिये हैं। बहल से हैं। उनमें कर श्रथफरे. इस थोडे फरे और कुछ थोड़े ही दिनों में फरने वाले हैं। वे इतने हैं, जिनसे बाठ कथरियां तयार हाँगी। मैं शीम ही बनवाकर मेजती है। कुछ सो में स्वयं सीलंगा

( 83 )

उसने पयीस कपये भेजने को दिये हैं और कहा है कि श्रीहें विद्याने के लिए भी ढूंगो। श्रासा है तीन चार दिनों के भीत इस बारह विद्योंने भेज सकूं। मुक्ते दुःख है कि मैं उन लोगों लिए कुछ यिरोप नहीं कर रही हूं। मैं चाहती हूं कि भार

की प्रत्येक की के बहुय में जाग लग जाय जीर यह त तक न युक्के, जब तक हमारे ये मारं और बहिनें हु:व । खुटकारा न पायें । हुख लोग अपने उपयाग की चीज़ों में ही जाया खुया देवें, तो लाख काम हो आप । अत्वय् यानें उनके सानों तक पहुँचनी चाहिए । उन्हें उत दु:ज समक्राने चाहिए । यह तो कोर्द बड़ी बात नहीं है बहुत ही सीग्र इसका प्रदन्ध होजायगा। मेरा ल्यां है । स्स काम को जितनी आसानी से लियां कर सकती हैं, उन

श्रासानी से पुरुप नहीं। इस काम का भार लियों के हा में आने से ,बार्च भी कम पड़ेगा। मैं सोच रही हूं कि विद मुक्ते खावा मिले, तो में धर पिता के घर चाली जाऊं। वहां मैं वहां की अपेता अधि प्रवन्ध कर सकती हूं। हमारे समात्र में बहुयों की अधे बेटियों को अधिक आज़ादी है। मैं अपने पिता के घर आप ( 53 )

कर परों में जा सकती हूं, श्रीर वहां से सहायता पा सकती हूं। जैसी श्राक्षा होगी, वैसा ही करूंगी, पर धवराहट सुरु है। श्रीप की स्मृति प्रमृति प्राप्ति ।

यदुत है। शीघ्र ही आदेश मिलना चाहिए। मेरी समक्ष से अञ्जा होता, यदि सेवासमिति के मन्त्री कियों के नाम एक अपीज निकालते, उनसे उन भाई

मन्त्री कियों के नाय एक खरील निकालते, उनसे उन भाई पहनों की दुःल कया धुनाते। कुछ कियों को स्वयं सेविका वनने के लिय भी ये आहान करते। कियों के क्रिम्में श्रीड्ना, विद्वीना बनाने का काम दिया जाता। वे वर्षों में जाती,

(बहुनना बनाम का कामा दिया जाता परियोज्ञ कार्या इत्यों भाई बहुनों की दुःख-कथा सुनार्ती श्रीर वहीं से श्रोइना श्रीर विश्वोत्ता ले द्यार्ती, फरे दुराने बल ले श्राती । घरों में बहुत से ऐसे निकस्म बल पड़े हुए

श्रातीं । घरों से बहुत से एस (नक्स्मे पर्ज पड़ के रहते हैं, उनसे कोई थियेश कास सो नहीं निकतता। उन सर्जों का मिल जाना खासान दे श्रीर इससे उन साई बहनों का यहा उपकार हो सकता है। उनसे कहिएगा, स्राप सो विचार लीजिए। यदि इससे कास हो सकता

श्राप क्षोगों को सन्भव मालूम पड़े, तो श्रवश्य श्राप समिति के मन्त्री को पक श्रापील निकालने के लिए कहें। पक श्रीर बात मैं निबेदन करना चाहती हैं। इस समय तो से लोग दुश्बी हैं, रोगी हैं, श्रापमर्य हैं। इस

समय तो से जोय दुःशी हैं, रोगी हैं, श्रसमर्थ हैं। इस समय वे काम के सकते हैं और उनसे काम करने कहेगा। जब वे श्रब्धे

ही जांय, तब श्राप लोग उन सब गांवी में चर्ने काट का उपदेश श्रवश्य दें। घर पीछे कम से कम एक वह भी हो, तो इस समय काम चल जायगा। सनिति हो

( 83 )

श्राप लोग परामशं हैं कि यह कुछ खर्लें बनबा कर गांवों में बांट दे श्रीर यहां की बहनों से प्रतिदिन थोड़ा स्त कातने के लिए कहें। चलें के बिष्य में मेरा श्रनुमय बड़ा ही उच्च है। यह नहीं मिलती, धुननेवाले नहीं मिलने यह सब केवल बहाने हैं, जी खुराने के उपाय हैं। श्राप लोग इस तरह उन्हें समझाइयेगा, जिससे वे बहाने-

थाज़ीन कर सकें। नयाकाम न है। नये काम से सर्भा पहले घवराते हैं। हमने यहाँ बहुत से यराँ में चलें चतवा

दिये हैं। ज़िन लोगों को इसका श्रम्यास हो गया है, वे इसकें वड़ी तारीफ़ करती हैं। कहयों का तो यह ख़याल है कि वर्षे कातने से लड़ाई ऋगड़े कम हो जाते हैं। समय दी नहीं मिलता । भौम लड़े । लड़ने में तो यह श्रानम्य नहीं मिलता,

जो चर्ले की संकार में। उससे एक प्रकार की रागिनी निक-लती है, जो मन को मोह केवी है, मन शान्त हो जाता है। बड़ा ही श्रानन्द श्राता है। कुछ सूत निकल श्राते हैं। उनसे वड़ा सहारा होता है। एक चर्का यदि साल मर बराहर चल, तो उससे कपड़ेका काम, साधारखतः एक छोटे परिवार का

----चल सकता है। श्रोड़ने बिछीने की येसी तकलीफ़ न रहेगी।

इरायर विचार बीजियमा । मैं तो जान्न करूँगी कि इराका प्रकार प्राय क्षोम प्रवश्य करें । कुन्न ही दूर हो जायमा और यह सदा के लिए हुए हो जायमा ।

जब मनुष्य का बल यक जाता है, जब उसे विश्वास हो जाता है कि मेरी शक्तियों निकस्मी हैं, एनने कुछ न होगा, नब यह सहारा हैंटता है । उस समय या एक ही मन-

दा जाता है का भार सात्या । नवनमा कुरणा कुछ न दाना, नव यह नाहारा हुँहता है । उत्तर नमम्य का पक ही महन नृत कहारा है की उन्न कहारे का नाम है मगवाना। मैं भी साप्त उपरों को रमस्त करतो हैं। मैं खपने भारे बहनों का कुछ नो हुर कर नहीं स्वकृति। खोड़ी शक्ति है, थोड़ा बज है,

उस पर पोधी इक्कल, निवस्ती सावस्त्रीहा वा सप ! सान नाहर का निवहाइ ! देवी हमा से पिरी हास मदोनां से में क्या होगा ! हाव, धर्म करने में भी सप ! जपने दुव्यी भाई कहेंगे की लेखा करने में भी सप, उनके मनि नवरामुस्ति विभाग भी याप ! बोह, किनती पराधीनना है । यह पाधीनना भी राजनीतिक पाधीनना में हजार शुनी कविक नवनेवाती है ! बोई मरें, दुव्य में तहुचे सीर हस उसकी मेंदा के जिल्द बर में बार पर कने न पार, व्यक्ति कहें घर सी वहु है । यह कैसा वहुच्यन ! इस वहां मर्थ जिले कर प्याप हो ! मेंदी हमें विपना नामक्त्री है । इस केस

मी पन्यर की नहीं हैं। इसारे भी हृदय है, उसमें दुःच सुक केला की है। उसे सक्टीएक करने का कविकार सिल्ला

स्वाचीनता मिलनी चाहिए। मैं समाज के कई मुलियाँ ह जानती हूँ, जिनके येजेंट लियों को दुराचार के लिए बहुकते

फिरते हैं, प्रलोसन देते हैं। उस समय न मालूम उनहा धर्म जान कहाँ चला जाता है। उस समय थे समाज की हाज़त भूल जाते हैं और यैसी स्त्रियों के विरुद्ध वे कुछ भी नहीं योलते। अनकी ज़वान ही नहीं हिलती। पर धर्म-काम के लिए कोई बाहर न जाय, घर से बाहर पैर न रखे। हाज़त चली जायगी, बड़प्पन नष्ट हो जायगा। मैं कहती हूँ श्रोर साफ साफ कदती हूँ, ईमानदारी श्रीर न्याय की स्रोर से कहती हूँ कि ऐसी इउज़त धूल में मिल आय, यह बङ्पन चकनाचूर हो जाय। मेरे देवता, याप स्रपीत स्व-श्य गिकलवार्वे । मेरा विश्यास है कि वह अपील क्रियों के कानों तक पहुँचेगा श्रीर वहाँ वह श्राग जलावेगा। लियों को भी ऐसे श्रवसरों पर श्रपने कर्तब्य का ध्वान श्रावेगा। उन्हें भी सामाजिक बन्धनों की श्रानर्यक कड़ाई का ज्यान श्रावेगा । इससे बड़ा लाभ द्दोगा । त्राप बुरे कामों से रोकिए। श्राप हमारे दितचिन्तक हैं। श्रापकी यात मानने के लिए हम तयार हैं। पर बच्छे कामाँ से तो श्रापको नहीं रोकना चाहिए। यह तो दुरमन का काम

है। दुश्मन ही तो चाहता है कि इससे कोई अच्छा काम न

होने पाचे । नहीं तो श्रद्धे कामों का फल भी इसे मिलेगा । क्या समाज हम लोगों का दुश्मन है रिक्सा समाज के मुख्यि। हमारी भवाई नहीं चाहते ? क्यो, इसका उत्तर उन्हें देना होगा । नहीं तो, श्रव ये दिन बोत रहे हैं, जब हम लोगी को घोषणा उन्हें सनका पड़ेगी। उन्हीं को बह-बेटियाँ उनसे कडेंगो—"हम सोग जाएकी बात शव न मानेंगो। जाप हमारे दुरमत हैं। आप हमसे बुरे काम कराते हैं और अञ्खे कामी से रोक्ते हैं।" वस, उस दिन समाज के मुखिया समर्मेंगे कि उनको मूर्जताका कैला दुःखद् परिखाम हुआ। पर समक्र कर ही क्या करेंगे? येसे घरे कार्मो का जो परिचाम होना चाहिए, यह तब तक हो चुका रहेगा । खैर, यह तो जब दोगा तव न १ ग्राज तो हम ग्रसमर्थ हैं, बलहीन हैं। श्रतप्य इस समय हमारा सहारा भगवान है। उन्होंका स्मरण करती है। उन्होंसे मार्थना करती है कि वे हमारे दुःस्रो मार्र-पर्मी का दुःल हर करें। देशवासियों के हृदयों में उनके प्रति सहानुमृति उत्पन्न करें। देश के भाई और वदन उन रोगी. दुःखी श्रसमर्थीं की भी खपने माई श्रीर यहन समझें। उनके दुःलों को दूर करने की ओर घोड़ा शी ध्यान दें।

हर्य-घन, आपके लिए में क्या वहूं। क्या में आपको उपदेश देने लायक 🛔 ? आपके कार्यों से में ऋपना मस्तक ( E= ) ऊँचा समग्र रही ई। बस इतना ही निवेदन है कि पेगा

सीतियमा कि जिससे मेरा महतक सदा ऊँचा रहे। थि? जियमें को यही तो लाम है। आप सेहमत करें, पहें जिमें, राम दिन यक करके परिष्डत हों और में परिष्डतानी कहानें। आप यह करें और उसका फल सुके मिले। कितना लाम है। रामेशिय बहती हैं—"नाय, आप येसा करें जिससे मेग

साया इसी प्रकार करा जैया बना रहे। यक श्रीर निवेश है । शरीर की उपेका न कीजियमा, अपने सामियों के

स्तास्थ्य की श्रीर मी ध्यान रसियमा । जापकी

.....**%**1



( 80 )

त्राज श्रठारह दिनों के बाद श्रापका पत्र मिला । लैंबासमिति के मन्त्री महोद्ध का पत्र भी आपके पत्र के साय द्वी मिला । बीच में ऋापके समाचार मुक्ते मिलते थे अवस्य, पर पत्र कोई नहीं मिला था। मेरे मन में इससे कोई कम्ट नहीं हुआ। और लगय होता तो मैं आप पर भ्रत्रसन्न हो जाती, पर इस समय तो वैसा कुछु भी नहीं हुआ। प्रश्नसकताका विचार दीन श्रामा। मैं कानती नहीं, पेसा क्यों हुआ । जानना भी नहीं चाहती। त्रापने तो शब्दी दिल्लगी की ! समिति के मन्त्री 🕏 पत्रों से मालुम होता है कि मेरे पत्र की बातें स्त्रापने उनसे कहीं हैं। इसीलिए उन्होंने धन्यवाद के पत्र मेरे माम पर मेजे हैं। मला, उन्हें कैसे मालूम होता कि रतने रुपये मेंने स्वबं भेजे हैं और इतने अपनी माभी ( 33 )

मेजी हैं और दूसरी क्रियों को भी मेजने की प्रेरण की है। मैं जानती हूँ, यह सब आपकी करामात है। क्या मैं पूर्व कि आपने पेसा क्यों किया? यह न समक्रियमा कि मैं आपने कैंक्रियत सलब कर रही हूँ। उसकी ज़करत नहीं है, ज़करत भी होती, लोभी मैं देखा नहीं करती। क्योंकि आपके कार्य मैं मुक्ते कोई सन्देह नहीं है। मैं जानती हूँ, आपने जोड़नी किया, सोच समक कर ही किया होगा। गुलती भी हो गयी हो, तो अब तो यह सुध्यर नहीं सकती। किर उसे यह दिलाकर आपको कह क्यों पहुँचाका। मजुल्य को अपनी गुलती पर पक्षाक्ता हो है। आपसे यहि कोई गुलती हो जाय

जान लेते कि श्रमुक स्त्री ने इतने श्रोढ़ने, इतनी कँगरियाँ स्वर्ग

उस समय नया ग्रामकर्म करनेवाला समसता है कि मैं यड़े दल में श्रागया, मेरी भो गणना श्रव थेएदल में दोगी। जिस समय उनका श्रमाव होता है, उस समय भी यह यह समस कर रून होता है कि इन सबसे में मनुष्यत्व में, कैंचा हुन्ना। इनके लिए में आदर्श हुन्ना। सुभे देखकर ये उत्तम क्रमें करना सीखेंगे। अत्यव मैं कहती हूँ कि ग्रुभ-कमें करनेवालों को हर समय ग्रात्म-इप्ति का ग्रवसर मिलना है और उन्हें ग्रपने इस पुरस्कार का ग्रामन्द सुद्रने का सदा श्रिपकार रहता है । पर क्या श्रमकर्म करनेवालों को अपने कार्यों का प्रचार भी करना चाहिए, क्या लोगों को बतलाते फिरना चाहिए कि मैंने यह शुभ काम किया है स्रीर वह चिन्नं इसलिए कि वे हमारा गुल गान करें ? वे हमारी स्पाति

सममती।

मेरा ल्याल है कि आपको मेरी चिद्वियाँ अन्त्री
मालूम हूर हो। मेरे विचार, मेरा परताह आपको पतहर
प्रापे हो, आपको हो ति सहायता और सहायता मिनपाने का प्रयत्न हेशकर आनन्द
ससे गर्य अनुसंध किया हो।

करें ? में तो पेला करना निन्दित तो नहीं, हाँ उचित नहीं

मन में यह विचार .

सम्बोबी के

कर दिया होगा। यह भी सम्भद है कि श्रापने इसे धपने महत्त्र

की बात समका हो और श्रपना महस्य प्रकाशित करने हे लिए प्रकाशित कर दिया हो। मैं केवल अन्दाज़ा बौध सी हं । किसी निरचय पर नहीं पहुँच रही हूँ । इसका कारत श्राप का स्वभाव । आपने कई बार मुक्तसे कहा है कि म्तरकर्मी का पारितोषिक है बात्य-छति। पत्री का विज्ञापन नहीं। प्रानुवारों में विजों का प्रकाशित दोना नहीं। देने विचारीयाला मनुष्य श्रपनी को के एक छोटे कार्य 🖪 दिंदौरा क्यों पीटेगा र सापके इसा विचार ने मुके दिसी निरुचय पर नहीं पहुँचने दिया। नहीं तो स्था गुक्ते मात्र्य नहीं है कि कई लोग नुदुद लेख जिलकर अपनी नहीं के नाम में प्रकाशित कराते हैं। कई कियाँ को मैं जानती है कि में ऋपने पति की कविताओं के सहारे कवि वन पैठी हैं। <sup>पर</sup> ये ती गर्न्स बार्ने हैं, छोटे लोग किया करते हैं। और समने चानन्दिन मा होते हैं। हों, मैं का। कर्रों। वे नो मेरे पार्ट महीं हैं। इसीसे म नो मैं उनकी बर्सना कर सकती हैं <sup>और</sup> म निग्दा । उनका राप्ता दूगरा है, सेव दूसरा । चयदा मो चाप बननाइय, जापने यह दिल्लगी की की । चन्पवाद सेवा था तो ृत्युद से क्षेत्रे । सुध्रे तो घन्पवाद चाहिए नहीं। मैं बायमें शच बहती है कि बायके पर में

उनकी दःख-कथा पढकर जो मर्मान्तक दृख्य मुक्ते हुआ था उसकी शान्ति यदि कुछ हुई, तो इसोसे कि मैं उनकी सेवा में कुछ चीज़ें स्वयं भेज सकी श्रीर दूसरी कियों से भेजया-सकी। मेरी विशेष शान्ति का कारण यह था कि मैं ऋषने सर्वस्य प्रयने पति को उनकी सेवा के लिए मेज सकी है। हैने की बीमारी कितनो अधानक है। यह तो छत का रोग है। इस रोग में कोई पास तो फटकता नहीं। पर मेरे मन में यह लयाल एक दिन के लिए भी नहीं श्राया। एक श्रम के लिए भी में भयभीत नहीं हुई। पर मैं जानती है, यह बात न सो छापके ध्यान में छायी और न छापके मंत्री महोदय के। कुछ रुपये और कपडों को ही आप लोगों ने महस्व को द्वष्टि से देखा । देखते कैसे, ग्राखिर ठहरे तो मर्द क्षील १

श्रापके पत्र से यह जानकर बड़ी मसप्तता हुई कि अब सेमारी का महोष विवक्कत शान्त होगया। कई दिनों से कोई दीमार नहीं पड़ा है। जो पहले के बीमार ऐ, उनमें बहुत श्रव्हें होगये और श्रव कुछ हो लोग श्रव्हें होने को बाफ़ों हैं। प्रच्याद! व्यानु मगवान को श्रव्हेंब्य पन्यवाद! उन्होंने श्रपने सेवकों की लाज रखों। उन्हें सुपता दिया। विननी बड़ी बात हुई। इससे देश को लाभ हुआ और अनना ने, प्रामीण जनता ने एक नया सवक सीला।

श्रापने लिग्बा है "जिन धनियों की तुम निन्दा रही हो, जिन पर तुम नाराज़ हो, उन लोगों ने इस का

काफ़ी सहायता दी है। उनके रुपयों श्रीर वस्नों से ही

लोगों के प्राणों को रहा हुई हैं"। वे धन्यवाद के पा<sup>व</sup>

दयालु हैं। पर क्या में जो कहती हैं, वह ब्रसत्य है!

इन्हीं धनियों के कारण हमारे देश में गुरोबों की संख्या

बढ़ रही है । इस धनियों की प्रतिद्वन्द्विता में ठहरता है बड़े घनी का ही काम है। छोटी पूंजी रखनेवाला

काम इस समय नहीं कर सकता, क्योंकि उसे इन

पतियों से मुकाविला करना पड़ता है, और इनके मुक में ठइरना उसके लिए विलकुल नामुमकिन है। ह

जाता है कि आपकी पूंजी, मजूरों की मजूरी श्रीर । लाम बरावर, वहिए, मॅज़ूर है, तद वे बातें"

सगते हैं। कुछ रुपये उन लोगों ने दे दिये हैं, ए

उन्हें दाता कर्ण नहीं समझ सकती । मैं तो सम हुँ कि इस काम में सहायता देकर इन लोगों ने पापी का कुछ ग्रंश में प्रायधिच किया है।

के बल पर मैदान मार लेते हैं। पर जब उनसे

में भी शामिल रहें।" कैसी बड़ी युक्ति है। वे इसी

कहते हैं—"लाम में ख़याल तो तय रखा जाय, जय थे

वतलारप, फ्या ये धनी लाम में मज्**रों** का ख़पाल रख़ते

( folt )

हमारे मामाजी आये हैं। अभी तो वे हमारे मैं हो ठहरे हैं। यहाँ से पत्र आया है, उसमें लिखा है कि पांच छ। दिनों के बाद वे हमारे यहाँ आवेंगे। मेरा विचार है कि वे आयें तो उन्हें दो खादा दिन ठहरातूँ। आप भी तव तक आ हो जाँदमें। खादा रहेगा। उनके दर्शन होंगे। उनके

उपरेश हम लोग लुनेंसे।

गामाजी ने हमारे स्वसुर को लिखा है कि तुम इख दान, पुराय फरो, तीर्प-यात्रा करने की श्री उन्होंने सम्मति री है। पर्यो, इसका नहीं है। में तो उनकी बातों से यहरा सी गयी हूं। उनका मतलब क्या है, इसका तो में निक्षय ही नहीं बद सकती। यर दुन्तु बात तो है जयहब। इन्हें बोनेवाला है। कम से कम मामाजी परेता ही सामको

हैं। ये ही सब बाते हैं जिनसे में गबराती है। हाँ, हतना तो में भी देख रही है कि बायूजी का स्वमाव हभर हुछ बदल रहा है। श्रव ये बड़े ग्रसन्तोपी बन गये हैं।

अभ्य कुछ बदल रहा द। अब य यक्त अस्ताना नागित स्वास्त्र में एक स्वकार का विवाह पेड़ स्वास्त्र के साम स्वास्त्र के स्वाह पेड़ स्वास्त्र के स्वास्त्र क

बाजूती बहुत विगड़े। उन्होंने जगन्नाथ की बहुत म सुरी कही। अगन्नाथ विचारा कट कर रह गया। की हा युद्धिमानी । यदि यह कुछ उत्तर देता, तो बात बाती ही फिर वे विचारे व्यागन्तुक क्या समझते। बापूर्भा के ब्रक गनाए बक्ते के धनेक अर्थ लगाये जा सकते हैं। उन सौंध ने कुछ नमक्त भी लिया दौगा, पर जगनाथ जो गुपरा गये, इससे उनको समझने का श्रधिय मसाला न नित नका। यह श्रस्त्वा हो दुश्रा। एक दिन हम पर जिगह गहें हुए। मेरा प्राराध या

कॅथरियां बनाने के जिए कपड़े निकादना । ये कपड़े ती बटुन पुराने थे। किसी काम में भी नहीं आने थे। बो हीं पहें थे, उन्हीं का मैंने उपयोग किया था। वेसी गई। योगी या देना उत्तम उपयोग हो रहा है, यह जात कर ती उर्थे ."दुरा होना चाहिए था, पर उन्हें बड़ा दुःस हुन्ना। लगे करने

"बार मी हमारा घर बुद्ध दिन में शेवासमिति का हमा बन आयमा । बेटा क्षेत्रासमिति के थीएँ बायना बना मुमना हीं है, बहु भी, श्रव देखता हैं, बीड़े पैर देनेवाती नहीं है। बह भी करने मातिक का साथ देने खती है। सेवासीमित में में बने के तिर चीज़ें इकड़ी की जा नहीं हैं। यर क्या दुत्रा, में बामिनित का रहनर बुवा। इस रही में के जिए सप्जीह उदाबा क्या मुरोहर्स के साम ? तर क्या सराम के का क

( 600 )

बदल नायी है। बेटे को इतना पढ़ाया। अब बह स्न्हों सव कमों से पीछे बरवाद हो रहा है। कहीं बाड़ आयी, गांव वह गये, चलो साहब, बाबु साहब बड़ा आने के लिए नया। कहीं कोई रोग फैला है, टेकते हैं, वहां के लिए मी नगारी हो रही है।

मा निपार हा रही है। बह को तो में शब्दी समस्त्रा था। बड़े घर की पेटी है। पर यह तो देखना हूं, मेरे घर हो में शान्तीलन कर रही है। शाम-रहतन में हसने भाग लेगा शुरू कर हिपा है। मोय को जिला गर्ती में आता हूं, श्रद्भकर इसा की खर्ज सुनता है।

मला बहुयों की गांव में चर्चा होती कोई प्रच्छी वात है ?" रमी महार की बहुत की बात वे प्राजकन कहते हैं। पहले

नो रन वानों की खोर मेरा कुछ ध्यान दी न था। में समकती भी कि इस लोगों के कार्नी की नवीनता से दन लोगों का ध्यर ध्यान खाया है, यर प्रालाशी के पत्र ने मन में सन्देद पैदा कर दिया है। वक्त प्रकार के खनिय की खाराद्वा से दिस्य दहन सा गया है। इस अगवाद क्या दोगा! भी कुछ होगा, देखा खायग, भी सामने कारिया, मोगा गायगा। बसी में निनता करने प्राण को सुपाये और।

सप को तद करना चाहिए जब सप का कारण शामने हो। धर्मा को सप करने का कोई कारण नहीं है। पदराने की धर्म बात नहीं है। लिला था कि एक ही दो दिनों में हम लोगों हा
किए यहाँ से उठेगा। पर आएने यह नहीं लिला है कि वर्ग
तयः आपका यहां आना होगा। मेरी तो राय है कि वहां का
काम समात होते ही आप घर चले आयें। करोब एक महीन
आप लोगों को वहाँ रहते हो गये, परिक्रम तो पड़ा हो होगा।
उसके ऊपर चिन्छा। एक रोगों को सेवा करना किन हो
जाता है, आदमे पड़ा हो हो यह । यहां तो गोत के गाँव
नीमियों की सेवा करनी पड़ी है। यहां तो गोत के गाँव
से अब आप-सोगों को विद्यास की आवश्यक्त हो अत्वर्ध
में अपनी छोर से प्रार्थना करती हैं और श्रीमती मार्गों की
भाषा में अपना होरे हो कि अब शीध घर चले आयें।

श्रापकी स्वागतीरसका

. ... ... भा



( ११ )

प्राच्यत. क्याज भी दिन आपको यहाँ सं यये होगये । आपका कोई पत्र न प्राया, तबोयत तो प्रबद्धो है शियरशापुर से

मीरने पर श्राप घर श्राये विधाम के लिए, पर श्रमाग्य वश

षद् घर फलह का घर थन गया। ग्रापको शास्ति 🗷 मिली,

विधास न मिला । बाबूजी का काएड देखकर उस समय ती

रे, या कोई योगी।

नहीं, श्रद मिं घवरा गयी हैं । उत्त समय बात थे । मेरा भ्यान भापमें था। में तुन थी, मुक्ते किसी बात की स्रोर ध्यान देने का भारतर 🛍 म था। मेरी समस्त रन्द्रियों खापमें संगी भी । ये उधर ही तन्त्रय भी । प्रतप्य ये प्रयुत्ते सामने की घटना भी नहीं देख सकती थीं। यास की बात भी नहीं भूग सकती थी। इसका अनुभव कोई खी ही कर सकती

भापनं जाने हैं बाद मुक्ते भाषसर मिला है कि उस समय की घटनाएँ सोच्ये । वे एक एक करके सामने जाती

जाती हैं। जानी-सुनी तो थी हीं, केयल उनकी ब्रोर धा

नेश्वर, स्त्रो-धर्म थड़ा कडोर है। स्त्रियों की कोमलता का बर्लन नो आपने भी पड़ा होगा और भी बहुत से लोग एड़ते हैं। पर वे केवल कोमल ही नहीं होतीं, कठोर भी होती हैं। उनकी

नहीं था । श्रव श्रापकी श्रनुपस्थिति ने प्यान भी उघर धीः लिया। श्रव मेंने सोचा है इसका श्रवीकार करना! बीवि

( tto )

कठोरता का परिचय तब मिलता है, जब उन्हें प्रपने कर्नमाँ का पालन करना पड़ता है, जब उन्हें किसी विकट परिस्थित का सामनाकरना पड़ता है। आपके जाने के बाद से मैं इस बात का अनुभव करने सयी इंकि अब मुक्ते अपने

फटोर फर्तव्य का पालन करना पड़ेगा। मैं लिख चुकी हैं, फिर लिखती इं कि स्त्री-धर्म बड़ा हो कठोर है। उसका पालन करना तलवार की धार पर चलना है। श्रतपत लियां ऋपने उस धर्म के पालन के समय किसी दूसरी भ्रोर ध्यान नहीं देतीं । समाज, परिवार, सास-ससुर, पिता-माता, मार्र-कपु इन सभी की ख़ोर से वे ख़ाँखें फेर ले सकती हैं। इनका मोह छोड़ सकती हैं। नाथ, मेरे लिए श्राज वही कठोर समय

सामने श्रारहा है, मेरी समम से तो श्रागया है।

क्यों के लिए उसका पति हो सर्वस्य है और पति के लिए स्त्री। दोनों ही दोनों के सहायक हैं। यह बात मैं श्रपने देश के वर्तमान समय के उन्नी एकजों के जिस कर उन्नी

( ttt )

हैं, क्योंकि इस समय हमारा देश दुःशों का प्रामार बना है । हमारे देशवासी ग्रसहाय होगये हैं । येसी दशा में त्रत्येक स्त्री पुरुष को ग्रापने कठोर कर्तव्य का ध्यान ग्राना चाहिए । देश के लिए, देशवासियों के लिए प्रत्येक स्त्री पुरुष को विलासिता का त्याग करना चाहिए। देश की देखी परिस्थिति में, देशवासियों की ऐसी दुईशा के समय को स्त्रो-पुरुष विलासिता की छोर सुके, मेरे हृद्य में उसकी कुछ भी इउज़त नहीं है। मैं उस ओड़ी कातिर-स्कारकरती हूं। हम अपने देश की दशा की और सं भपनी प्रांक्षिं बन्द नहीं कर सकती । दूसरे देश के स्थी-पुरुषों से बिलासिता का पाठ पहने का समय हमारे लिए बह नहीं है। वे तो ख़ुराहाल हैं, उनके देश आज़ाद हैं, उन का समाज सङ्गठित है, उनके यहाँ स्त्री और पुरुष के अधि-कार विसक हो चुके हैं। वे सूल-विज्ञास का प्रानन्द उठा सक्ते हैं, पर हमें तो वह अवसर नहीं है। हमारा देश तो श्राज पराधीन है । राजनीति, धर्म श्रीर समाज का पेड़ियाँ से इसके पैर जकड़े हुए हैं, हाथ बैधे हैं। पेसी दशा में इस देश के जो स्नी-पुरुष विलासिता को श्रोर मुकें, उनसे बढ़कर निर्तं को में किसी दूसरे की नहां समझ सकती । मला बनलाइए । यह बात सोचते भी तो शरम श्रानी है, फिर इसं करे कीत १

रहनेवाले हो घरों के लोगों के भी कभी कभी हरे हैं दह से काम होते हैं । एक घर में भाद होता है, दूसरे घर में उत्सव ! जिस पर जैसी बीते, यह वैसा भोगे । इसके लिए दुःस सुख की क्या बात है । जिसका वेट भरा है मर रात भर सोपेगा और जिसका पेट क़ाली है, उसे मल रात को नींद काहे को आने लगी। यही बात है। हमारै देशपासियों के श्रानन्द मनाने का यह समय नहीं है। हमारे देशवासी अन्नहीन, बलहीन, सहाय-सम्पत्ति-हीन हों और हम विदेशी स्थी-पुरुपों की नकल कर अपने जीवन का लक्ष्य विलास बनावें, यह कितने शरम की मात है। मेरी क्षमाह से तो पेकी बात सोचना में

पर दुःल है कि हमारे देश के घनी लोगों का १५ भ्यान नहीं है। श्रीरों को तो में क्या कहें। मेरे बाबूर ही इन वालों को नहीं सममते। आप जब मिरजापुर ग थे, उसी समय वे बहुत बिगड़े थे । उन्हें यह विज? प्रच्या नहीं ,लगा था। वे कहते थे "काजीजी वि

पाय है।

शहर के अन्देशे से दुवले हो रहे हैं। अजी री को जैसा मोगाचेगा, यह वैसा भोगेगा। इम दूसरी लिप क्यों हाय हाय करें ?" बाबूजी के इसी माय ने ह

के वहीं से लीट श्राने पर ज़ोर पकड़ा था श्रीर इसी के फत स्वरूप श्राप पर डॉट-फटकार पड़ी थी।

ख्राप सन्द सकते हैं अपना अपमान। आपको अधि-कार है। पर मुक्के छणिकार नहीं है। मेरे सामने मेरे देवता का कोरे अपमान करे और से सहूँ, यह हो नहीं सकता। नह जपमान करनेवाला कोरे मो हो, में उसते करमान किये बिना न गहुँगी, उससे बदबा लिये बिना न गहुँगी। यही मेरा चारे है। में को हैं, मेरो पूर्णता मेरे पति से है। उस पति का जपमान आरमापमान है। स्पनी आरमा का, अपने आराज्य देव का, अपने घट घट प्यापो राम का जपमान है, यह में सह नहीं सकती। यहि हो नाही नहीं वाहिए।

कोई भी बिहान, विचारतान धर्मात्मा यह कह सकता है कि दुःशियों की सेया फ़रान श्रवारों का काम है। रोग सं पीड़ित सतहायों की ह्या देनी, उन्हें पप्य देने को पाप बतकार्म बाते रासुद हस चुमियों पर क्यामी भी बतते हैं, हसका बान मुफ्ते नहीं था। अब दुआ है। मैंने उस रास्त्र का प्रत्यात बंदों किया है। दुःख है, मैंने अपने द्वार के रूप में उसका दर्शन किया है। दुंख है, सेने अपने द्वारा के रूप में उसका कर कहती हैं। मैं जानती हैं, साल' सहर के मित बहुओं

( 548 ) का कर्तच्य क्या है, पर मैं यह भी जाननी हूँ कि पति के प्रति स्त्रीका कर्तव्य का है। मैं ।यह भी जानती हूं कि छी धर्म

क्या है। मैं प्रसन्न होती, यदि अपने सास-सप्तुर हे तिप

मुक्ते अपने पति का त्याग करना पड़ता । समय बाता. तो में यह करती और खुरी से करती, अवश्य ही दुनिया मेरी निन्दा करती, मेरे पतिदेव मुक्तपर अप्रसन्न होते, मेरा संसार विगड़ जाता, पर मैं प्रसन्नता से इन सब दुःबों हो सहती । हाय, मेरे श्रमाण्य से श्राम ठीक उसके उतटा श्रव-सर आया है। मैं तयार हुई हैं सास और ससुर होड़ने है

लिए। मैंने निधित कर लिया है अपना राज-महत होड़ने का। जिस घर में आजतक मैंने आतन्द उपमोग किया है, जिल घर की मैं मालकिन हैं, श्राज उसी घर को होड़ देने का मैंने निश्यय कर लिया। यह घर मेरे पति का था। वे इसीमें उत्पन्न हुए थे, इसीमें खेले थे, बड़े हुए थे। इसीमें रहते थे। यह घर उनका था। श्रतपय यह मुझे व्यारा घा ये यहाँ विधासकरते थे, उन्हें यहाँ शास्ति मिलती थी, झतप मेंने इसे अपने लिए मन्दिर बनाया था। पर आज इस घ

की यह शक्ति नष्ट होगयी। श्रव यह मेरे श्राराज्यदेव व शान्ति नहीं दे सकता। इस घर में उन लोगों का निवास जो मेरे देवता का, मेरे जीवितेश्वर का श्रपमान करते हैं ग्रतप्य इस समय इस घर की हवा मेरे लिए नरक की ह से भी बढ़कर दुःखदायी है। यह घर मेरे लिए घोर दुर्गन्ध-मय, यातनामय रूपान से भी बद्दकर भवदायक है। में इसका त्याग करूँगी, अनेक कष्ट उठाकर भी। गरीर के कहाँ की श्रोर तो मैंने कमी भ्यान ही नहीं दिया है। मेरी समक से इमलोगों का इस समय पर्मा धर्म भी है। पराधीन देश के कीपुक्षों को शारीरिक सुख भोगने का कोई ऋधिकार ही नहीं है। पराधीनता समस्त दुःखाँका, समस्त अपरावाँका मूल है। पराधीन मनुष्य का बल, बुद्धि, धन श्रादि कुछु भी ग्रपना नहीं होता। उसका बल दूसरों के लिए होता है, उसके धन से दूसरे नाम उठाने हैं। उसका परिश्रम मालिक के लिप है। वे श्रपनी किसी भी बस्त का उपयोग, मालिक की इच्छा के विना ग्रपने कंत्याल के लिए नहीं कर सकते। हां, एक मन ही पेसी घरतु है, जो उस दशा में भी स्याधीन रह सकता रे श्रीर जो लोग उसे स्वाधीन रखना बाहते हैं, उनका मन स्वाधीन रहता भी है। वही एक पराधीनता के दुःखीं से मुक रद सकता है। घर श्राज में उस मन को भी द्वःकी बनाने के लिए तयार हूँ। में जानती है इसके कारण बहुतों को कष्ट दीगा। सब से ऋधिक तो स्वयं मुक्ते ही कष्ट दोगा। मेरे पिता-माता को, माई को, आपको सथा ऋन्य हितेषियों को भी कष्ट होगा। पर करूं करा, धर्म कैसे छोड़ं ? धर्म छोड़

नाथ, श्रापतो जानते हैं कि मनुष्य का सम्बन्ध कितना स्पापक है। संसार के कितने प्राखियों, श्रीर कितनी वस्तु से उसका सम्बन्ध है, इसकी गिनती श्रसमाय नहीं, तो कठिन ज़कर है। यह व्यापक सम्बन्ध सदा उसके लिए सुबदायी ही रहता है, यह बात नहीं है। उसे खपने धनेक सम्बन्धियों से समय समय पर दुःखंभी उठाना पडता है। पर थह इस दुःख को सहता है, प्रयत्न करके इस दुःख की तीमता वह कम करता है और सम्बन्ध बनाये रहता है। यह पेसा करता है, किसी उद्देश्य की लिखि के लिए। मनुष्य हर सम्बन्धों को तवतक नहीं तोड़ता. जबतक ये सम्बन्ध उसके उद्देश्य में बाधक नहीं होते, पर जिस दिन जिस सम्बन्ध से उसके उद्देश्य में बाधा पहुँचे, उसे चाहिए कि उसी दिन बह उस सम्बन्ध को तोड़दे, उस सम्बन्धी को छोड़ दे। यदि यह सम्बन्धी उद्देश्य को नष्ट ग्रष्ट करने का अयल करे, तो उसको भी नष्ट-प्रष्ट कर देना उचित है, धर्म है। जापान के एक बाजक की एक कया लिखती हूं। जो बड़े बुड़ों को मी शिक्षा देने के थे।स्य है। "ऋमेरिका के एक साउतन आपान गये नार के । के .....

कर पतित बनने की ऋषेज्ञा इन कर्षों को मैं दुःखदायी नहीं

🖹 श्रीर उठाऊंगी।

समभर्ती, श्रवपय श्राज में उस दुःख को उठाने के लिए तयार

f 233 }

वारह वर्ष के लड़के से उन श्रमेरिकन सरवन ने पूछा-- बुद्ध को तुम क्या सममते हो है लड़के ने कहा--ईश्वर का श्रवतार।

"तुम उनको चूजते हो ।" "शं ।"

"कनम्यूसियस को तुम क्या समसते हो !"

"सन्त।"

"उसको प्रजते हो !"

"हाँ, उनकी में पूजा करना हूँ, उनके उपदेशों का आदर करता है ।"

"इनको यदि कोई गाली दे, तो तुम उसकाक्या करोगे !" "तलबार से उसका सिर काट लूंगा ।"

"श्रद्धा, धादे कोई सेना हुन्हारे देश पर आजमय करने आ रही हो और युद्धदेव तथा कनप्यूसियस दोनों ही उसके सैनापति हों, तो तुम उस समय इन दोनों का क्या करोगे?" "बुद्ध का गला काट लंगा और कनप्यूसियस को

दुक का गला का दुकड़े दुकड़े कर दंगा।"

उपन उत्तन कर दूर्गा । यद, यही घटना है। स्थाधीन देश के एक वालक ने मानवा सम्बन्ध के तारतस्य का जो निर्णय किया है, वैसा विकास करते के को को ने से भी करी होता यही उस्त

निर्णय हमारे देश के बड़े बढ़ों से भी नहीं होता, यही दुःध को सात है। संसार के हमारे सम्बन्ध किसी उद्देश्य की

सिद्धि के लिए हैं। इन सम्बन्धों से उस उद्देश्य की सिद्धि

है स्त्रीर यह पेसा करता भी है। यर यदि वे ही बुद्धरेय डमके देश के साथ दुरमनी फरेंगे, तो थे भी उस जापानी लड़के के दुश्मन हो जांयगे। यह कहता है—'भैं उनका सिर काट लूंगा''। क्योंकि ये उसके देश के तुरमन होकर था रहे हैं। ये उसका, उसके परिवार का श्रीर लाय ही उसके देश के समस्त भारे बहनों का माद्या करने के लिए का रहे हैं, से उसके देश को परार्थान बनाने के जिल स्ना वहे हैं, वे उसकी प्राचीन सभ्यता, प्राचीन विशेषस्य को मिटाने के लिए आ रहे हैं। बानपर वे दसी जापानी बालक के शतु नहीं, परन्तु प्रन्येक जापानी बातक का कर्नच्य है कि यह उनका सिर काट से। क्योंकि बुद्धदेव में जापातियों का जिस उद्देश्य की पूर्ति के लिए साराण है, शत वे स्त्रपं उस सम्बन्ध को शोड़ने आ गहे हैं। देवना की पूजा शर्जा दस सोक तथा वनसोज से करपाल के जिए हैं। तो की आती है। ये की देवता जब सीकिक कल्याय के मृतः देश का ही नात करना खाइते हों, तो थे देवना हिन बाब के, यह तो देवना नहीं, दुरमन दुवा। इनी से प्राप्तनी बारक उसका काम नमाम कर देना चाहना है। मेरा भी वर्रा मार्ग है। मेरा वान्वारिक सम्बन्ध वनि के निए है। ( 355 )

मेरे पति इस परिवार में रहते हैं, इस परिवार के लोगों से उनका सम्बन्ध है, इस कारण मेरा मी इस परिवार से समन्य है। वर अब मैंने देख जिया है कि इस परिवार से मेरे पति का अपमान किया है। इस परिवार के अधिम्राता मेरे पति का अपमान किया है। इस परिवार के अधिम्राता मेरे पतिकेश को नेक्कर असते हैं, वे उनके कार्यों को, उसम

मरे पोत का अध्यमान करा है। इस पारधार के आन्वारा मेरे पतिदेव को देखकर अलते हैं, वे उनके कार्यों को, उसम कार्यों को पसन्द नहीं करते। वे, मेरे देवता पति का इस-विष्ट अध्यमान करते हैं कि यह देशमक है, यह तपस्थी

भिष्य अपमान करते हैं कि यह देशमक है, यह तपस्यों है, विज्ञासी नहीं । उसके हदय है, उसके श्रांबें हैं, माया है। यह लोगों की दशा का श्रश्नाय कर सकता

माया है। यह कोगों की दशा का श्रद्धमय कर सकता है और करता है। यह अपने आसपास होनेवाली परनाओं को ठीक ठीक देख सकता है और देखता है, तथा यह इनके प्रति अथना कराँच्य निक्षित करना

प्रभा पह १९९६ आत अपना प्राप्ति हैं । जनता है। ये हो तो हमारे परित्वे के अपराध हैं। मैं अपने को आयवती समक्षती हैं कि मैंने पेसा अपराधी (इन्ह कोगों की हुन्दि में) पति चाया है। मुक्ते इसका गर्व है। उसका अपनाल करनेवाला कोर्र भी हो, यह

मेरा दुरसन है। मैं घोषित करती हैं, मैं उचका स्थाग करूँगी। कपने धर्म के लिए, संसार की निन्दा सर्हेंगी, क्षेत्र करूट उठाईंगी, एर उपने धर्म का पालन करूँगी। किसीका भी करूना मैं नहीं भान सकती। स्वयं पति-देव भी आधा है, तो भी मैं न मानंगी। मैं जानती हैं ( 150 )

पति की आहा माननी चाहिए, पर में यह भी जानती हैं कि पति की आणा से भी बढ़ कर स्त्री के लिए उसका धमं है और यह है पति की आराधना। नाध, वही की नाई है। यही की के कलंट्य का महत्त्व है। मैं हा महत्त्व को सममली हूँ और उसीका पालन करनेगारही हूँ। कुछ तो आप देख ही गये हैं। ब्राच्छा कहिए, ब्रापने वे

क्रियक विवास, बुखिमान हैं, विवेदी हैं, जो खावको करीय बतलाने हैं ? पिता होने से कोई बानी भी हो जाता है ? उत्पादक होना घोग्यता का चिड नहीं है। काला गुनार भी वामकीला गदना बना सकता है। काले इपरी भी वाम कील हीरे तथार कर लकते हैं, जाबदार मोती निकाल सकते

🖁 । उत्पादक कंदल अपनी उत्पन्न की दुई पन्तु में लाग वर मस्त्रमा है, यदि उसमें बुळि हो, यदि वह उस यस्तु का उपयोग करना ज्ञानना हो। हमारे लग्छर की यह सुयोग प्रान हुई

है, उन्होंने शममें आस भी उटाया है। वर ग्रव तो नाम्य कर उन्होंने वह बड़ा फोड़ लिया, जिसमें संगातल श रहताथा। यह मिट्टी काथा। एक सरके से गृह गर निपुरं कालार का लो धका लगा और वह दुर्गी यह को न कारके प्रति के बाद में प्रतिदित्त इस घर हैं जा ही खर्चा होती है। यह ब्री नहीं। यर वह इस्ति जाती है कि में हु:स्त्री होऊँ । ऋतपन खावश्यक, खनावश्यक श्रापकी निन्दा की जाती है। यहाँ के सभी बुद्धि-निधान मेरे दोषों को दूँदने में ही आजकल दिन-रात व्यस्त रहते हैं। मैं किसीसे कुछ बोलती हैं सो उसकी मक़त की जाती है, मक्ल करमेवाली स्वयं श्रम्माजी हैं। कुआजी भी इसमें योग देती हैं, पर गम्भीरना के साथ । ननदों ने भी इस समय कप बर्ज दिया है। जनकाथ इस समय उदासीन हैं। ये घर में श्राते-जाते भी बहुत कम हैं। लोगों से बोलना-चालना भी उन्होंने बहुत कम कर दिया है। परलों आपकी मुलना नरेन्द्र से की जाती थी। महल्ले की दुर्गा भी आयी थी, उसने इस तुलना में प्रधान भाग लिया। यह तो महाभारत का जनमेजय बनी थी और श्रास्ताजी वेशस्पायन । मैं भी यहीं थीं। जब उन लोगों की बातों ने रंग पकड़ा तब मैं घडां से उठने लगी। मैंने उस समय यही उचित समका। दुर्गा मे षहा—कहां जाती हो बहु, बैठो न ?

प्रधानमा हा बहु, बढा न !

प्रमानी ने कहा—ये खातकज्ञ वह म रहीं। खातकज्ञ
तो मानों हम लोग इन्हें काट खाती हों। हम लोगों को बातें रन्हें
सुप्रानी हो नहीं। जब देशों तब नाक-भी यहें ही यहते हैं।
सुप्रानी हो नहीं। जब देशों तब नाक-भी यहें ही यहते हैं।
से तक तक हस घर में निवहेगा। खब ये भी बतकता
हो तकं

. मैं तो चली बायी। मुक्के दुःश्वन हुव्या। तमी से मैं



करंगी। मैं श्राजतक जो सीस सकी हूं, उसका सर्म यही है कि स्रो के जिए पति से बढ़कर दूसरा कोई नहीं है। संसार

में पति से बढ़कर यदि कोई वस्तु है, तो वह देश है। देश के तिए पति का भी त्याग किया जो सकता है देश-दोही पति छोड़ा जा सकता है। हमारे देश की स्प्रियों ने इस ब्राइर्रो का पालन किया है। जोबपुर की महारामी ने श्रपने पित महाराज यशयन्तर्शिह को क्ना कहा था ? पर मेरा तो सीमाग्य है। मेरा पति देश-दोही नहीं, देशभक है और उसकी देशभक्ति का उलीके परिवार वाले अपमान कर रहे हैं। मैं यह कैसे होने दूंगी। पतिदेव सहना खाहें, सहें। उनको प्रधिकार है। में कैसे सहंगी। मेरा धर्म तो मुक्ते सहने की आधा नहीं देता। जिस प्रकार देश-दोही पति का में त्याग कर सकती थी, उसी प्रकार देशमक पति के लिए मैं सब कुछ ध्याग कर सक्ती हैं। वहीं करने का विचार है। श्राप मेरे पति हैं, देवता हैं, मैं व्यापकी स्त्री हैं, सर्वस्य हूँ। हमारा श्रापका सम्बन्ध सांसारिक कर्त्तव्यां के पालन के लिए है। मेरे कारल आपके कर्नान्यों में यदि बाधा आये, तो आप मेरा त्याग कर सकते हैं। पुषे स्तका कुछ कच्चन होगा, क्योंकि उस समय

( १२४ ) हम दोनों ही श्रापने अपने कर्तव्य में संतान रहेंगे। दुःए सुल की तो कोई बात नहीं। पति के त्वाग करने

पर उन स्मियों को रोना चाहिए, जिनका पनि से वासना पृति का सम्बन्ध हो, जो स्त्रियां पनि को इन्द्रिय-तृति का साधन समभती हों। इसी तरह की बात पति के लिए भी दोनी चाहिए। पर धापको क्रीर हमकी मालम है कि हम लोगों का ऐसा सम्बन्ध कुद विशे-पनहीं रहा है। यों तो में इसे हैं, आप पति हैं। पर मुक्ते बाद है, यक दिन भी आपने मुक्ते उसीक करने का प्रयत्न न किया और न मैंने ही बनाव प्राार करफे श्रापको लुमाने की कोशिश की । पति-पानी

होने पर भी हमारे पति को ग्रहावर्ष का महस्त्र माहम है और मैंने भी उसीके घरणों के पास पैठकर उस गहरूप का दर्शन किया है। यदि ऐसा प्रयसर ग्रावे क्षव हमको थ्योर श्रापको धालग आलग रहना पड़े, त मुक्ते सी इससे विशेष दुःख व होता । सन्मवतः विचलित न होऊँगी । शीघ ही चक दो दिनों के धा में प्रपने निधय के प्रमुसार कार्य कर्दगी छोर इस श्रापको सूचना हुँगी । श्रापकी ( १२ )

मेरे पत्र मेजने के ठीक चीधी सन्त्या की श्रापका पत्र

- 26

नाथ,

निजा। यह बहुत ही संस्थित है। यर इतना स्पष्ट है कि उससे अपने हर्य की वर्तमान अपस्या का ठोक ठोक पता लगाता है। इस समय आपके हृदय की केसी दया है, यह उस पता लगाता है। मेर पत्र से आपके हृदय की केसी दया है, यह उस पत्र के पाने के पाने के पत्र से आपके हृदय की केसी दया मालूम होता है कि आप पहते ही से हु-की थे। आपका हृदय किसी येदना से पहते ही से हु-की थे। आपका हृदय किसी येदना से पहते ही से विह्रत था। उसी समय आपको मेरा पत्र मिला। मेरे पत्र ने आपके हृदय को और दु-की बनाया। उस समय आप अपना कोई कर्लक्य निर्मित्त नहीं कर सके पी। गुमे क्या करना चाहिए, इस बात का भी आपको कर सामय नहीं हुआ। गुमे क्या करना चाहिए, क्या यह समर प्राप्त प्रथम अपने हुआ। गुमे क्या करना चाहिए, क्या अपने प्रथम करना चाहिए, स्वाय करना चाहिए, क्या अपने आपको हुआ। सुमे क्या करना चाहिए, क्या अपने आपको हुआ। सुमे क्या करना चाहिए, अपया

देना चाहिए, श्रादि वार्तों का निष्ठ्यय करना भी उस समय ( १२५ ) श्रापके लिए कठिन हो गया था, इसीलिए श्रापने लिया, केंद्र इतना ही लिखा कि—"शालुकता झीर व्यवहार में विगेर ग्रन्तर है। स्ववहार में ग्राने पर मायुक्ता का रूप पदल **ज**ला है। तुम जो निश्चय करो, इस वात को ध्यान में इसकर तिर्वय करो। किस्तीभी उत्तम काम का प्रारम्भ करना ज्ञासाम है। कठिन है उसकी समामि। प्रारम्भ करने के लिए बहुन थोड़ी शक्ति की कावश्यकता होनी है, वर प्रारम्म शिवे हुँव कार्य की समाप्ति तक पर्वुचाने 🗟 लिए उसमें को गुनी ग्राधिक शक्ति व्यवेशित होती है। श्रतपथ मनुष्य को धारिय कि कार्य प्रारम्भ करने के यहले अपनी शांत को न्यूब टरीत से । अपनी इच्छा को अपूर जांच से, अपने को जूर परस है, जिसमें उसे बीच रास्ते से ही सीटना न पड़े। उसे झाना

सारक्स किया हुआ कार्य बीच ही से होहना म पहे।" वन सारकं तम से दनने है पादय हैं। सार्वन्य, सारके वर्षत सारकं तम से दनने हो पादय हैं। सार्वन्य, सारके वर्षत स्टान्सित हैं। इनके पहले हो यह सेने सारकों सेना है, वर्षी समय से से दन बान यह दिखार कर नहीं हैं कि क्या हा करोग सन का पातक से कर नहींगी। परियार तो सार्वार से होड़ा जा नहना है। इनके सेना नहरूप ही क्या है निन्ने हम सोगी हैं। सार नहीं हैं। दहने का क्या है

बरला वा गरना है। यह सर होड़बर आरमी हुत्ते घर जावर बन नरना है। दर सर सर्वस्त्रम होना है दि घरि व ( १२७ ) केसाप दी घर के झालिक को छोड़ना पड़ा तो ? क्या में आपको छोड़कर रह सकती हूँ ? यही सोच रही हूँ और

स्वका कुछु निक्रय नहीं होता। अब जब में इस यियार को सामने लेकर निर्वाय के लिए बैठी हैं, तब तब मेरा हरूप विज्ञतिल हो गया है। में कुछ निक्रय नहीं कर सकी हैं। उस्त समय बुद्धि हो कुन्य हो जाती है बात क्या है, कुछु यता नहीं तमाता है। यदि हसका

सुभे विश्वास हो गया कि ब्यापको त्याग न करना

पहेंगा, तब तो मेरा कर्षांच्य आज हो निक्षित होजाय।
धोर्द अहबन हो ॥ रहें। मुक्ते अपने विक्ती काम में
मीर क्षत्रीको व करनी पड़े, पर में अभी तक हसका
निस्वय नहीं कर सकी हूँ। यदि में रूप रक्षा आत्र कार सकी हैं। यदि में रूप रक्षा आप के सीर आपके
ताय हो हस परिवार का स्वाय कक सीर आपके
ताय हो हस परिवार को स्वाय कि आप मी मेरे
साय हो हस परिवार को खोड़ें। यह आपके लिए

वित्त होगा या क्र्युलित, वह श्री नहीं जातती। श्रें शोवती हूं कि इस परिवाद से श्रेरा सस्वन्ध न हो, एर क्रापका तो है है सुक्ते तो केवल क्रवना स्वाद शेंड्ज होगा, और आपको अपना परिवाद । गोता, पिता, गाँद संदिल साथ हो घर दन सक्दा त्याग करता होगा । क्या आपको श्रेरे लिय, यक स्रो के ( **१**२= )

लिए इन सब का त्याग करना चाहिए ! क्या में

यह अवसर आज मुक्त ही पर नहीं आया है।

चाहिए १ इन्हीं बातों को सीच रही हैं। पर अभी तक कुछ निरुचय नहीं कर सकी हैं।

श्रापको इसके लिए कह सकती हूँ ? मुक्ते ऐसा कहन

बहुतों पर स्त्राया ही करता है । मेरे ही समान श्रिधिकांग, खियों की पेसी ही दशा है। ये दुःस से तलका करती हैं। पर श्रपना कर्तव्य निश्चित नहीं कर सकती। यह मैं जानती हैं कि उनके दुःसी के मिन्न मिन्न कारण हैं। बर वे भो दुःखिनी 👢 इसमें सन्देह नहीं। मैं तो इतनी उछलकृत मचा भी रही हैं। इस हुःख के हटाने केलिए उपाय भी स्रोच रही हूँ और उपाय के मिल जाने पर उसके करने का भी विचार कर रही हूँ,पर दे तो चुपचाप उन दुःखों को उठा रही हैं। उनके प्यान में एक दिन के लिए तो क्या, एक दाश के लिए भी यह बात नहीं श्रायी है कि मुक्ते इस दुःख के दूर करने का प्रयत्न करना चाहिए। उनका विश्वास है कि यह दुःल मेरे ग्रपने ग्रमाय से हो रहा है। यह श्रमिट है, टाला ही नहीं जा सकता। पर में ऐसा नहीं सोच सकती। में ऋपने को प्रमागिनी क्यों सममूँ। कोई कारण भी तो हो। सुख के सभी साधन तो हैं, तो क्या यही श्रमागिन का चिड है। कीन कहता है, मैं हो

ऐसा नहीं समझ सकर्ती। मैं तो इन दुःखों को आकस्मिक सममती हैं। सुके मालूम होता है कि हम लोगों का पैसे परिवार से सम्बन्ध है, जिसके व्यक्तियों के विचार हमारे विचार से सिश्न हैं। ऋव हमारे लिए दो ही गति ही सकती है। एक तो यह कि में उन्होंके विचारों के अनुकूल अपना विचार बना हूं । श्रापने विचारों को उन्होंके विचार में मिला हूँ। ऋपनी सत्ता क्षिटाकर उनको । आत्म-समर्पण कर हूँ। दूसरी गति यह है कि अपने विवास की रहा के लिय उनका साथ छोड़ हूँ। दोनों ही उपाय कठिन हैं। मैं अपने विचार छोड़ कैसे सकतां हूँ ? अपने विचारों को बदल देना तो प्रपने ग्रस्तित्य का लोग करना है। यदि सेरे विचार श्रवैध होते, यदि समाज से निन्दित होते, यदि समाज में जिप हानिकारी होते. तो मैं उन्हें श्रवस्य छोड़ती, उत्साद से छोड़ती और छोड़ कर प्रसन्न होती। पर वैसी वात सो नहीं है। मेरे विचार समाज के लिए हानिकारी नहीं, किन्तु लामकारी हैं। मेरा कोई नवा विचार तो है नहीं। देश के बड़े बड़े त्यागी विद्वान जो काम करते है, वही मैं भी करना चाइती हूँ। उनकी आहा से, उनके शाभव में रह कर; देश के प्रति, समाज के प्रति श्रीर अपने हैं, में भी उसी मार्ग की अनुगामिनी हैं। फिर, में होई कर श्रीर कैसे ! क्या ये विचार मेरे हैं ! हाँ, वैमे विचारकर्त का साथ होड़ सकती हैं। यारीर के लिए आत्मा का हर-मो मूर्यता का काम है। मैं विसी मूर्यता नहीं क सकती। बस, अब दूसरी बात रह जाती है, कर्ण विचारों की रहा के लिए परिचार का स्थाग करना गए यह मार्ग भी सीध्या नहीं है। इसकी कठिगाई है—स्य परिचार में आप का होगा। कहीं स्व परिवार के साथ व्यापको भी होड़ना पड़ा तो है

अब मेरे सामने मुख्य कठिनता यह है कि मैं आपको होड़ सकतो हूँ कि नहीं। आपके और मुमले विचारनेर सी है नहीं। दुस्तरा भी कोई कारण नहीं है कि तिसमें मैं आवको को होड़ ने के लिए तथार होऊँ। मैंने ये विचार तो आप हो से सीखे हैं। ये तो आप ही को विचार हैं। इनकी रखो करानी जैसा मेरा कर्याच्य है, वैसा ही आप का भी तो है। मैं तो इन विचारों की रखा करके आपकी सेवा कर रही है। इसलिए आपके अमसल होने का कोई कारण नहीं है। सेविका पर कोई नाराज़ होता है। और उस सेविका पर, जो अपने अनुकूल हो। जातपस मुक्ते इसका बता तो नहीं है कि ला विचारों के कारण आपका मुक्ते एक से देवा और कार मेर मेरा त्याण करेंगे। पर मैं आपका क्यों स्थान कर्क ! आपरा अपराय ! स्वामो का त्याम तो सेवक को नहीं करना गाहिए । गुरु का त्याम अरनेवाला शिष्य उत्तम नहीं सममा जाता। सन्मित्र का त्याम करनेवाला मित्र पतित है। आहे ! कितनी बड़ी कठिनाई है, में तो अभी तक अपना

प्रियतम, स्नापकी कृपा से में जानती हैं कि मायुकता में

कर्मध्य निश्चित मही कर सकी हैं।

श्रीर व्यवदार में खन्तर है। चित्रकार की मृष्टि जैसी सुन्दर होती है, वैसी सुन्दर विवासा की सृष्टि नहीं होती; क्योंकि वित्र-निर्माण में वित्रकार को जैसी साधीनता प्राप्त है, यैसी वियाता को नहीं । ऋतप्य विधाता श्रपनी इच्छा के श्रमुसार यि रचना नहीं कर सकते। यर चित्रकार के लिए देसी बान नहीं है। रह उसके वाल है, इज़म उसके दाय में है। परिषद्कुराल दुवा तो अपनी कल्पना में रह भर कर इसे सुन्दर बना सकता है और बनाता है। भावना अपने षय की बात है। उसका शरीर शप्टों का बना होता है। जिम मानुश के पास शहरों का भएडार है, उसम उत्तम शम्यों का सज़ाना है, यह अपनी भावना को सुन्दर से सुन्दर बना सकता है। घर व्यवहार के लिए यह बात नहीं है। रमधा सम्बन्ध तो बहुतों से हैं। उसका जो डोस रूप दोना है। यह तो एक किया है। जन-समाध के सहुच में से होकर उसे निरुतना पहता है। फिर उसका रूप पैसा सुन्दर कैसे लायों जा सके, तो यह रूपयहार कितना सुन्दर हो। बत. यही पाह है। मैं बाहती हूँ कि मेरी मावना की रहा हो। श्रोह, यह फितनी फ्रिय है। फितनी सुन्दर ! म्यूनपूर्व! उसकी कोमलता पक श्रद्धमय की जीन है। मेरे सामने उसका कर विगड़ जाय। मैं उस रुपयहार से उसको स्वत्य रसना चाहती हूँ, जिसके कठोर घड़के से उसका कर विगड़ का सकता है। जिसतम, आप बतलाएंग्रे, मगवान बल वैं।

जिस दिन मैंने आयको पत्र मेक्स था, उसी दिन मान-काल समनक से मेरो मामी को मिसिरात्नीजी धार्यी थाँ। दों दिन रह कर यहाँ से गर्या। मैंने उनसे यहाँ की कोरें वात नहीं कही थीं, कोई पत्र भी नहीं मेजा। पर ये तो इहरी पत्री उस्की। उन्होंने जाने को दो तीन सप्टे पहले मुक्त पहुंचा पन् क्यों। उन्होंने जाने को दो तीन सप्टे पहले मुक्त पहुंचा पन् क्यों शांतिक आता का नुम्हारी साख तम पर नाराज हैं क्या?

मैंने कहा—"मुक्ते तो मालूम नहीं । धर्मो, प्या इष् कहती थीं ? उन्होंने कहा—मुक्तले क्यों कहने लगीं । धर

मैंने अर की बार उनके जो रंग-डड़ देखे, उससे मात्म होता है कि बाल साफ़ नहीं है, है इसमें कुछ काला।

मैंने कहा---"तुरुहारी समग्र की बलिहारी।" मैं गुर ही गयी। उन्होंने भी कुछ नहीं कहा । मातूम होता है, यहां से जाकर ( १३३ )

भानी फल्पना दृष्टि से थहां की देखी या जानी वात, उन्होंने मेरी मामी से कही है। मालम होता है, उनकी वार्तों से माभी मयमीत होगयी हैं श्रीर उन्होंने यहां की चर्चा श्रपने इंग से मेरे भैया से और माता से भी की है। इसका फल पर हुआ है कि कज़ सम्बद्धा को लखनऊ से एक आदमी फिर श्राया। कुछ कपडे श्रीर खुरयुक्ते लेकर श्राया। मेरे माम से दो पत्र भो बह से आरपा है। पर बह पत्र उसने बाहर किसी को नहीं दिये। रात को जब यह भोजन करने मोतर श्राया, तब उसने नीकरामी को बुलाकर ये लिफाफ़े दिये और मेरे हाथ की लिखी रसीद माँगी। ग्रँगने में ही तो उसने लिफाफे दिये थे। इसलिए यह नीकरानी निफाफ़ा लेकर मीधे मेरे कमरे में श्रायी और लिफाफ़े दे गयी। उस समय मेरे पास कोई नहीं था। पर लिफ़ाफ़ा देकर नीकरानी के जाने के दो ही तीन मिनट बाद, यशोदा आयी। मैं समझनो हैं कि यह आयो भी लिफाफ़ का पतालगाने। लिफाफ़े में क्या है, इस बात को जानने के लिए वह स्वयं श्रायी होगी या किसीने क्षेत्रा होगा । वर उसका श्रमित्राय

व्याव होगी या कितीने डेका होगा । यर उसका शामाया परी या, सकत मुक्तेनिहियत विश्वास है, क्यॉकि यह सीघे भेरे याद प्रात्योश । इतमी देवने कि मेरे हाव में क्या है। मैं यस समय रसोद जिस दही यो। उसने बड़े व्यान से देसा कि मैं स्था सिक्स रही हैं। उसने समक्रा होगा कि निकाफ़ें मं क्या है, यह बात भी रसीद में लिखी होगी। पर उसे निराश द्दोना पड़ा द्दोगा, क्नोंकि उस समय तक तो प्रैंन लिफ़ाफ़ा खोजा ही नहीं था, उसमें क्या है वह लिसती हैसे। उसमे पृछा---लिफाफ़े कहाँ हैं ? मैंने कहा-रखे हैं। "उनमें क्या है ?" "श्रमी खोले नहीं हैं।

"दो, खोलें।" "तुम्हारे नहीं है" उसका चेहरा उतर गया। यह चली गर्या। मैं तो यह पहले ही से जानती थी। पर मैं तो ग्रव इन लोगों की परवा नहीं करती । अय भी नहीं है । इसीलिए भैंने पेला आचरण

किया। और समय तो मैं लिकाको, अपने पत्र, उन होगों को दे दिया करती थी। विश्वास था, उन्हें में झपनी समझनी थी। वे मुक्तसे मिली थीं, मैं भी मिलना बाहती थी। पर श्राज यह बात नहीं है। उनका हदय मुक्तसे श्रलग होगया।

वे मुमसे मिलती हैं, मेरी वार्त जानने के लिए। वे मेरी श्रोर से शक्कित हैं, अयमीत हैं, अतपव वे मेरे प्रत्येक कार्य की भय की दृष्टि से देखती हैं। इसीलिए वे पता लगाती फिरती हैं। में उनके ऐसे काम में सहायता क्यों दूं, अपने ही विरोध में उपयोग में सायी जाने वाली युक्ति का पुष्ट पर्यो कर मेंने रसीद विवकर उसके पास भेज दी। भोजन के समय अम्माती ने कहा—तुम्हारे विकाफ़ में क्या है, यह यशीदा को तुमने बतलाया क्यों नहीं हैं मैंने कहा—श्रमी तक तो

मैंने किस्तुएं, क्षोले नहीं, बरालाऊँ कैसे ? उन्होंने कहा-—बाकर जोतना जीर हुए बराला देगा। मैंने कहा-—ये किस्तुएं, मेरे के से आये हैं। एक मामी का मेग हैं और इनार भेरो माता का। यदि उन्नमें कोई देखी भीत हो, जो दिखाकर जन जोगों ने भेजी हो, से उन जोगों को अपने परवालों से तथा यहाँगालों से दिया रजना

षाहती हों, तो ? उन्होंने कहा—यहां किससे खिलाया जायगा, खिपाने की जरुरत !

मैंने कहा—ज़रूरत तो कुछ नहीं है, केवल रूप्या है। उनकी यदि रूप्छा हो कि मेरे खलावा कोई बूखरा न जाने, तो ?

रस पर उन्होंने कहा—अञ्जा श्रव में कहती, हैं कि उन लिफाफी में क्या है, यह बतलाओ है

श्रव बात क्षाफु, द्वीवार्यी । मुक्ते मालूम द्वीगया किं पर्योद्दा उन लिफाफों की बार्जे जानने के लिए उतावली नहीं है, उतावली हैं श्रवमाजी । उन्होंने खोचा द्वीचा कि मेरा नाम पुनते ही यह दर जायगी, श्रवमायगी श्रीर बतला देगी। भाज तक पेसा ही होना भाषा है। श्रव नहीं हो सहता। मैंदे साफ़ जवाब दे दिया—"मैं न बतलाऊंगी।"

"स्में !"

"मेरी रच्छा ।"

स्वामाओं में मुक्तसे ऐसे उत्तर की ब्राग्रा न की होती। इससे उनको बड़ा कोच खाया होता। उन्होंने इस बात को स्वपनी शान के न्स्लिए, समक्रा होता। इसीसे "मेरी इच्छा" इस बात के सुनते ही वे खुद होरहीं। एक शब्द भी उन्होंने नहीं कहा। मेरे शाख बचे। में खाकर खपने कमरे में बती साधी कीर क्रिवाह बच्च कर लिये।

में इस ममेले को उठाना नहीं जाहती तो नहीं मो उठा सकती थी। टाल देती, बहाली बतला देती। पर वैसा खरना मैंने उचित नहीं समका। मैं तो जाहती हूँ कि वे मुक्कर अधिक से अधिक नाराज़ हों, अधिक से अधिक मुक्क पीड़ा पहुँचार्य, जिससे मेरा इनसे प्रेय हो आय। ज़बरइस हेंग हों, जिससे ये मेरा मुँक देखना यसान न करें और मुक्के इतका हुँद देखना याद मालूम यह। येसी दशा में सीधी राह होंद्र कर में टेडी से क्यां जाऊं।

मैंने रात को ही लिफ़ाफ़े बोले। मामी का इतना संशिष् पत्र मुन्हें फमी नहीं मिला था। उन्होंने लिखा है—"पांचरी रुपये मेजती हूँ। चिन्ता यत करो, मैं तुरहारा साथ कमी म छेटूंगो। प्रदां तुम, बहां में । तुम भी बाप की बेटी हो, में भी हैं। तुम पति की व्यापी बुजबुत हो और में हुं प्रपने मीकीत इता की मालकित। साथ ठीक रहेगा। ये कपये तुम्हारी मेंट हैं। प्रव पेमा ही चलेगा।"

माता ने ब्राशीयांद लिखा है और ब्राने के लिए लिखा

है। तित सी स्पये भी भेजे हैं। इन रुप्यों की ज़रूरत में समम्म नहीं रही हूं। पर श्राये हैं, तो होटाजेंगी भी नहीं। कम से कम इस समय तो ये मेरे ही पास रहेंगे। शायद कुछ काम खाजांव। मेरी दशा वस्त

क्या होगी, इसका तो निकाय नहीं है।

माणेकर, आएको मैंने बहुत दुःज दिया। इसका क्या
परिजाम होगा, यह मैं बहुत दुःज दिया। इसका क्या
परिजाम होगा, यह मैं बहुत दुःज देया। से यक बात पुढ़ना
पातो है—"आप अपने दिवागी की रत्या के लिए कितना
पाग कर सकते हैं। सोध-निन्दा सह सकते हैं। पिता-माता
का साम कर सकते हैं। मीध-निन्दा सह सकते हैं। पिता-माता
का साम कर सकते हैं। मीध-निन्दा के उत्तर पर मेरा मिषय
कर्मका तपार होगा। मैं निन्दित्त कर नकूमी कि सामे के
लिए मैं क्या मुक्ती

सुना है कि मेरे ससुर ने उस खादमी को इसलिए डांटा या कि उसने जिड़ाफ़ें मीतर क्यों दिये । इस वात को सुन कर में मयमीत होगयी हूं । मुक्षे तो इनसे येसी आशा न थी । ( = = )

ये तो बड़े हैं। इन्हें तो ग्रापने बहुप्पत की रहा की वि होनो चाहिए। यह आदमी यहां से जाहर दे बाते

हमारे घरवालों को सुनावेगा, तब वे लोग क्या समर्मे इनके विषय में वे क्या ख़वाल करेंने हैं सब है कीम

ग्रहह्वार से मनुष्य की बुद्धि नष्ट हो जाती है। सन्देश

रहा है मामाजी ने इन्हीं वातों की खोर तो सद्देत न था। आजवल जो इनके कार्यकम हैं, उनको देखते इत

का विश्वास कर लेना युकहोन व समका जायगा कि

घर में कोई देली घटना होने वाली है जिससे बहु

र्पारवर्तन हो जायमा ।

( १३ )

नाय,

श्रद तो जी इत्व गया है। एक ही वात योज़ योज़ लिकी भी नहीं जाती । जब लिकनेवाले की यह दशा है, तब पढ़नेवाला एक दी तरह के पत्रों को पढ़कर कैसे

प्रमन्न होता होगा। नित्य के होनेवाले कामों का तो ग्रभ्यास

है। जाता है। नदीनता न रहने घर भी सनुख्य उन कार्मी को करता है, क्योंकि उसे उन कामाँ का अभ्यास रहता है।

समय समय पर उसके द्वारा वे काम दोजाते हैं। चाहे सरी है। या गर्मी, प्रातःकाल स्थान करनेवाला स्नान कर ही तेना है। मेद लिए बह होता है कि समी के दिनों में यह

यीक से महाता है और सर्दी के दिनों में अबा सक्तीफ़ होती है। ऐसे ही स्नाना-पीना आदि के सम्बन्ध में भी होता रहता है। समय पर भूख लगती है श्रीर मनुष्य कोई न कोई

उपाय करके कुछ न कुछ सा ही लेता है। कोई ज़्यादा खाता है और कोई कम । कोई अच्छा साता है, कोई साधारण । पर मोहना भी नहीं खाइती। इस बात के सोचते ही प्रेरा करें काँवना है। अतपत्र में फिर प्रार्थना करती हूँ-कि ग्राप ग्रा कल के मेरे पत्र ग्रवश्य पट्टें। समय न रहे, रच्छा न रहे, भी पहें । क्षाप यह न समर्के कि ये पत्र सनर्थक हैं, नवीन द्वीन हैं। ग्राफ़ी, कोई बात भी श्रनर्थंक होती है ? सोग पा की बातों को अनर्थं क समझने हैं। पर वे क्या सचमुद अन

हें ? में तो पेसा नहीं समझती, वे धनपंक तो तब है यदि उस बात को कड़ने वाला पागल, उनके ग्रमुसार न करता। पर पेली बात तो नहीं है। यह ठीक है हि ग्रपनी सभी वार्ती का पालन नहीं करता है। पर उसक तो कितनी ही वार्ते वेसी होती हैं, जिन्हें वह कर के देता है। जो लोग पागल नहीं हैं, उनकी भी तो यही हर बे प्या श्रपनी शव बातों का पालन करते हैं, जो जो वे

है, क्या सब करते हैं ! येसी बात तो नहीं है, पर इत कार्ते श्रमयंक नहीं कही जाती, क्योंकि ये पागत हैं। यह तो बात की बात है, यथायं तो नहीं, क्योंकि भी ऋपनी बहुत सी बातें पूरी करता है, फिर जिन व यह पूरी करता है, वे श्रवयंक वयों कही जा सकती हैं करने जा गड़ी हैं, उस काम को प्रकाशित करनेव क्योंकर हो सकते हैं। पागलों की बातों करा जा सकता है. तो ग्राधिक से श्राधिक य राते पेसी हैं जिन्हें सर्वसाधारण पसन्द नहीं करते, तो रस पे परा हुआ ? श्रीरों ही का काम पया सब को पसन्द होता

प पर्या हुआ। ! श्रीरों ही का काम प्या सब का प्रसन्द होता है ! कद्र पदनना देश के लिए शंगल है, चर्बा चलाना निकम्मे पुरुषे और लियों के लिए श्रानन्द्दायक है, यह बात तो विद्य हो खुकी है । तक से से भी, श्रतुमय से भी। तो क्या

ाज है। बुझा है। तक स्त्राम, अनुस्थ स्त्रामी तर प्रकार करने के लिए तथार हैं और जुता करने भी हैं। कहा जाता है कि उनकी देशों हो समझ है। उनका यही यत है। अच्छा मत है। में इस सरबन्ध में तक करने नहीं बैठी हैं।

नत है। म इस सरवन्द्र म तक करन नदी चार है। मैं तो देवल यह कहना चाहती हूँ कि जब समाज छौर देरा को हानि करनेवाले काम समझ छौर मत के वल पर सार्यक साबित किये जासकते हैं, तब मैं अपनी समझ के

क्षत्राता को करने जाएका है, वस अवस्थित है। सकता के हुता को करने करने जा रही हैं, वस अवस्थित हैने हो सकता है। मेरो समझ जैसी है, वैसा ही करती हैं, वस पह सार्यक है। पागत भो सो वैसा ही करता है। उसकी भी सो समझ है। आप उसे उस्टी कह सकते हैं। वर समझ होने से हन-

कार नहीं कर सकते। फिर उसका काम जनवंक क्यों। धार करेंगे कि यह पागल है। ठीक है, पागल में पूछिये, यह क्या कहता है?

क्या कहता है ? जाज सपेरे दरवारी की दुलहिन जाई थी। लगमग नौ बजने का समय था। बहुत की सबराबी दुई थी। कहां गाँव में मेरे सम्बन्ध में कुछ बातें फैजायी गयी हैं, वा कैतरे का मयज किया गया है, उसीकी ख़बर यह मुक्ते सुनाने आयो थी। में महीं जानती थी कि लिकाफी की बात रुन्ता है सायेगी और सो भी इतनी जन्दी, इसकी तो मैंने बडक्ना प्री

( 888 )

नहीं को यो। कज्यना तो जापने हृदय के साथों के अनुगार की जानी है। में सममानी हूँ कि इस परिवारवारों के मित मेरा हृदय जमी बहुत दृषित नहीं हुवा है। वहि वह दृषित हुजा रहता तो में अवस्य ही दग बात की कणत क्या, विश्वपास कर सेती। मेंने समक्ष या कि चिनारी की बात यही तक रह जायगी। आमानी जुड़ नागा हो जायगी, बक्तफा क्यों, हमसे बोजना बण्ट कर दूँगी। बण, मेंने यह नहीं समका था कि लिनुगड़ों की बान गाँव में दैसरी जायगी, को भी पिटन कर में। विरुद्ध सामानी हु

यण, मनुष्य इतना पनित भी हो सकता है। आजल-परिकर
में पेंसी मीयता कैसे आयी । सुनिद, खरमाओं को गोरी
दुर्गा तथा इसी तरह को दो तीन और खोरतों ने कहाँ तो
सोगों में कहा है "बच्च के पास दो पत्र आपे थे।
सस्तत्र में खाये थे। किमीने दिवाकर मेंसे थे। हिम्हर्ष
हो गुत्र थे। नीकर संकर खाया था और उसने थे दर कार्य
हुई दोर में दिये थे। कुछ बार्य भी उसने थे पर गार्व
हुई दोर में दिये थे। कुछ बार्य भी उसने थी थीं।"।न

( 188 )

रिपली की। उन लोगों ने कहा—"वहाँ के यार-दोस्तों के यहाँ सेचे पत्र खाये थे ।'' द्रवारी की दुलदिन कहती थी कि <sup>इस पर</sup> सुननेवाली लियों ने उन्हें बहुत डाँटा। उनमें एक नेक्डा—रोसी देवों के लिए जिसके मन में पाप घर करेगा, उसका मारा हो आयगा। वैसी लड़की हम लोगों में देखी तो थी ही नहीं, सुनी भी नहीं, जो घर में सब रहने पर भी दूसरों के दुःल से दुःली रहती हैं। खोड, पेसी सुशील, रतनी धर्मातमा के लिए ऐसी बात मन में कीन सा सकता है, हे भगवान् ! उन्हींमें से किसीने दुर्गा से पूछा---''तुमने ये बातें कैसे जानी !" दुर्गों तो धहलो ही फटकार से सिटपिटा गरं थी, पर जो उसने कहा था उसका समर्थन भी उसे करना शी वाहिए या । इसीलिए उसने कह दिया कि मैंने अपनी आंखीं देखा है। इस पर यहां जितनी लियां येटी थीं, सभी हँसने लगीं । दुर्गा की साधिनें भी खुप हो रहीं । यह मएडली सुड़ी थी महत्तेवाले बकील साहब के घर । बकील बाबू की स्त्री या बेरी पहां पहले से नहीं थी । बहकहा सुनकर उनकी पेटी पहां भाषी। उसके कारण पुळने पर सब खोगों ने दुर्गा की कही दार्ते कह सुनायीं। यह बहुत ही नाराज़ हुई। उसने हुर्गा को गालियां दीं। उसके चरित्र का धर्णन किया। बेटी चिल्ला चिज्ञाकर बोल रही है, यह सुनकर धकील बाबू की स्त्री मी यहां प्रागयी । उन्होंने भी कारख पृक्षा । वेटी ने सब बतला

( \$88 ) दिया । उन्होंने दुर्गों से कहा— "यह मले मादमियों का घर है। मैं तुम्हें जानती हैं। तुम्हारी सब बातें सुन गुरी है। तुम्हारी ग्रादतों से भी जानकार हूं। फिर भी मैं तुम्हें ग्राने देती है। क्यों, यह न पूछो। पर आज तुमने जो झपराध किया है, उसे में सह नहीं सकती। उस लड़की की मैं जानती हैं। उसे में अपनी बेटी समझती है। में अपनी बेटी को उसके पास भेजती हूं कि यह भी उससे हुछ <sup>सीचे</sup> । में , खुरा होती, यदि उससे कुछ स्वयं सीस पानी। पर क्रमाप्य, में उससे कुछ सीज न सकी। इच्हा रहने पर भी मील न सकी। मुक्ते उसकी माता पर कमी कमी डाह होती कि उसने पेसी लड़की वर्षी पैदा की बीट शि क्यों न पैदाकी। पुर्गा, तुसने झात वडाझपाप शिया है। उस साजात् वेची वट अपराध सगाया है। तुम बड़ी दी पापिन दो। तुम्दें दमका दण्ड मिलेगा"। हुमों की बुरी दशा थीं । मुकादिला या वकील सार्व की सी का। दुर्गो कापनी न्या का कोई उपाय न देव मर्था । उसने धरण कर कहा-क्या में रेकने थोड़े ही गर्या थी ! ब्रजनियोर बाबू वी की (मेरी नाम) मे ती मुक्तमे बड़ा है। इस यह बड़ी की लियों ने कुर्ता से पूरा कि तुम तो परले कहती थीं कि मैंने स्वर्त हेका है। बधीब मार्व वी की बुध वर्ती। प्रत्या

उन्होंने कहा—"दुर्मात् यहाँ को जब्ही चलीजा, फिर न प्रानाः जब्ही कर, नहीं तो निकलवाईंगी'। इतना कर कर ये चली गर्याः समा सङ्ग हो गयाः। दरवारां की दुलहिन सेरेकसरे में आफर ये सब याने मुक्कते कह रही थीः। सेरा भ्यान तो उदी

( \$89 )

की और था । बीच बीच में बाहर की छोर मो क्नियम के में देख लिया करती थी । मुझे मासून हुना था और ठीक मानून हुआ था कि मेरे कमरे के हार पर कोई खड़ा है और हिएकर जड़ा है । हच्चा हुई, जनकर देखें कि कीन है । यह निर्देश

मानूम हुआ कि किसीने मेरे पेर ही पकड़ निये। समें मानूम हुई। क्या ज़करत है कि दूसरे छोटे कान करते हैं, तो मैं भी कहें। बुटे काम करने का भी पक मकार का साहस्त होना चाहिय। तिसे मी सी दिसका नहोगी, जो धमें,के बन्धन को न मानेगा, जिसे करनी पदमर्थांश का ध्यान को होगा, बही तो बुटे काम

कर सफता है। बुदे कार्यों को भी अपनी स्वापं सिक्ति का सापन बना सकता है। मैंधिन उठकर उस समय बाहर जाटो, तो अवस्य हो स्थामा को था अस्माधी को अपने द्वार पर ( १४८ ) खड़ी पाती और मुक्ते देखते ही वे !वहाँ से भागतीं। हैसा

मज़ा प्राता । वे कितनी लखित होतीं। कम से कम उस दिन तो वे मुक्ते अपना मुंह नहीं दिखा सकर्ती। मैंने बाहा मी कि ऐसा ही ककें, पर कर न सकी। मुक्ते मालूम हुया कि इच्छा को स्वमाख ने दवा लिया।

ट्सरी कियाँ दरबारी को इलहिन को ऐसे समय में चुप रहने को कहतीं। ये ऐसा प्रपक्त करतीं, जिससे कियी को मालूम न होता कि वह क्या कह रही है। क्या करने आयो है। उसे कुछ बीज़ दे देतीं और असली मेर दिवाकर कससे कहतीं कि वह यही मौंनने आयी थी, होता मी

क्ससं कहती कि यह यही स्रांगने आयी था, लाग श धिर्यास यर तेते, कोई कोई न सी करते। यर मेंने इस मार्ग पर चलना भी उचित नहीं स्तमका। मुझे उस समय पी उचित मालूम कुला कि श्रसली बात प्रकाधित कर हूँ। देश करना मेंने श्रपनी विजय समभी और यहीं क्या भी। बान यह हुई कि दरवारी की दुलहिन अब मेरे यहाँ से जाने नगी, तब ग्रामामीने उससे स्पष्ट कर नहा कि तृ वयी धारी थी। उसने कहर—यह से छुछ काम था।

उन्होंने पूछा—स्याकान था। इस पर वह खुण रही। यह असली बात कहना नहीं जाहती थी और दूसरी कियों के समान उसमें दुदि मी नहीं है कि अन्द कोई बात यह के और पूक्तेवाले को उन्दू रना दे। विचारी सीधी है। वह चुप होनयो। मैं भी उस समय बाहर निकल आयी थी। पर खुप थी। मैं लड़ी देख

रही थी, मैं जानना चाहती थी कि श्रम्माजी क्या फरती हैं। श्रम्माजी ने कहा-"तु किससे पृष्ठकर श्रायी भी !" उसने कहा—"किसीसे नहीं। ग्रीर दिन भी ऋषी. गरी हैं, इसीसे खाज भी खायी थी।"

श्रम्मा—"तु हमारे घर में मत ऋाया कर ।" मैंने कहा—"मेरे यहाँ यह कावी थी। कल गाँव में

मेरी चर्चा हो रही थी, वही कड्ने आयी थी। "तुम्हारी चर्चां तो होहोगी। तुम्हारे कारण तो यह

परिवार बेहरज़ल हो रहा है।"

"भापकी जैसी इच्छा है, वैसा हो रहा है। धाप दी की हुगाँ तो भूठ भूठ मेरो शिकायत करती फिरती है।" <sup>"</sup>मद नो गुल्ताकी लड़ी नड़ी जाती। जो नुम्हारे मन

मैं भाषेगा, यही तुस कह दिया करोगी। मुकसे तो ये वार्ने सही नहीं जांवगी।" "बाप सहती कहाँ हैं ? इसी को तो मेरी मुठी बदनामी

करने को आपने नियम ही कर दिया है, इसे दी सहना बहने हैं १

रमके बाद के चित्रा चित्राकर बोजने सर्गी। उन्होंने मुके मालियाँ भी हों, माता-पिता का भी उद्धार किया। परि- ( 540 )

कर सुकी थी। मेरा उद्देश्य तो केवल इतना ही या कि मैं

उन्हें बतला हूं कि जो काम तुमने द्विप कर किया, उसका पता मुमें मिल गया। मैं उनसे लड़ना नहीं चाहती थी। स्वमाव ही नहीं है, इच्छा भी नहीं थी। ध्यमाजी हुन देर तक बोलती रहीं। दरवारी की दुलहिन अपराधिन की मौति कहीं खड़ी रही। करीब क्ट्राइ मिनटों तक बोलने के बार उनका प्यान दरवारी की दुलहिन की ग्रोर गया। उन्होंने कहा—तू व्यगर व्याज से इस घर में पैर रखेगी, तो तू जान। में काडू से मार कर तुके निकाल दूंगी। इस पर मुक्ते कोघ आया। मैंने समक्राकि ये अपि कारका दुरुपयोग कर रही हैं और मुक्त पर ग्रत्याचार। हुमां श्रावेगी और यह नहीं, इसका कारण न्या है ! हुमां तो एक निन्दित स्त्री है। यह ती आ सकती है, क्योंकि वर श्रममात्री की सची है। उस पर वे प्रसम्भ हैं और इरवारी की दुलहिन नहीं था सकतो , क्लोंकि वे उसका ग्राना एसन्व नहीं करतीं । व करें, मैं तो करती हैं। मेरा मी इस घट पर श्रिधिकार है रिजतना ही अधिकार है, जितना कि श्रामाजी का। उनके श्रादमी, यदि उनके यहाँ श्रा सक्ते हैं, तो में त्रादमियों को भी मेरे यहाँ क्राना चाहिय। दुरे से दु<sup>रे</sup>

प्यादमी को यदि ये युका सकती हैं, तो भ्रम्खे प्रादमों को में

फिर मी यह प्रानी है, इसी तरह दरवारी की दुलहिन का

प्राना ग्रम्माजी के पसन्द न होने पर भी मुक्ते पसन्द है, इस-निए उसे भी याना चाहिए। यही सब वहाँ खड़ी खड़ी मैं मोचती रही श्रीर श्रमाजी वोलतो रहीं। वहाँ दो हरूप दो श्रीर दीड़ रहे थे। मेरी समस्त से प्रम्मानी बेहोश भी ही गयी थीं, जो मनमें काता जाता था, वही बोलती जाती थीं। पर में बेदोरा न थी। ब्रोध था, में उपाय सीवती थी, क्या करमा चाहिए, इसीका निश्चय करना चाहती थी। ग्राम्माजी में इरवारी की दलहिल से कहा-"तु वहाँ से निकल क्यों नहीं जाती, प्रयना काला मुँह लेकर अल्ही निकल ।" श्रव मुक्तसे न रहा शया । मैंने दरवारी की दुलहिन मं कहा—"ग्रच्छा तुम आस्रो। इस घर में बाद दुर्गाकी मी थीरतें बावेंगी, तुम मही बा सकती । पर मैं तुमको छोड़ नहीं पदती । मेरे यहाँ तुम्हारा बाला कोई सुद्धा भी नहीं सदता । भव में बहुत जल्दी इसका इस्तज़ाम कर्टनी : में बाब उन्त न्यान में रहेंगी, जहाँ झाने से मुख्टें कोई रोक नहीं सकता। अब तुम यहाँ से आस्त्रो ।" वह सली नवी । में भी मधने ष्मरे में चली द्यायी। क्रम्माजी भी चुप दो ग्रॉी। थोड़ादेर चुप वहीं। फिर दोने लगीं। बड़े फ़ोर से । मेंने यह नहीं समस्त्र कि यह किसी मादी कार्य का

( १५२ ) उद्योग है। पर यह उद्योग ही या और प्रतीय उद्योग था । उनका रोना सुनकर बावूजी आपे । उन्होंने श्रम्मात्री से कुछ पूड़ा मी नहीं । न मालूम किस शक्ति से बाते ही उन्होंने जान लिया कि यह मब खुराफात बद्ध की है। उसीने दशको दुःख दिया है, इनका अपमान किया है। ये बोले—"बहु, तू क्यों कथम मचाप हुए है ? क्या करना चाहती है! इत लोगों कातो इस घर मॅरइना मुद्रिकल हो रहा है।" ये रतना ही कहने पाये ये कि बाहर से द्वीटे बाजा-जी ब्रागये भीर उन्होंने कड़क कर बाबुजी को डाँटा ! उन्होंने कहा—"तुम क्ला करना चाहते हो ! तुम्हारी युद्धि क्या होगयी है ? वह को ऐसी वार्त कहते हार्न नहीं भाषी । ऋपनी स्त्री की तरफृदारी करने द्यापे हो ! चलो बाहर चलो । श्रपनी देवी को सममाते नहीं, अपने खुद तो समझने की कोशिश नहीं करते!" वे वावूजी का हाय पकड़ कर वाहर से गये। साबा-जी बहुत डरे हुए से मालूम होते थे । उन्होंने सममा या कि शायद ये (वाबूजी) वह को (मुक्ते) बार्रन। शायद यही सोचवर आये थे और बावूजी को पन दर बाहर से गये थे। ये तो बड़े शान्त हैं। कमी किसी यात में कुछ बोलते नहीं। कोई उनसे कुछ कहता मी कोष श्रागया था। वावृजी के वाहर चले जाने पर श्रम्माजी पोड़ी शान्त हुई । आग की ज्वाला भीमी पड़ी । पर काग शान्त न हुई। मेरी समक से वह शान्त ही जाती, पदि चाचाजी न क्राजाते। पर चाचाजी के क्राजाने से मुक्तें पक लाम हुआ। एक तो उस समय मेरी रहा होगयी। म मालूम वायुक्ती क्या क्या वकते, और कहीं में भी उनका डतर दे देती, तो भागड़ा और बढ़ता, श्रीर मुक्ते अपना कर्त्तंत्र निश्चित किये। विमा दी कुछ कर लेना पड़ता। दूसरी बात पद हुई कि चाचीजी की सहानुभृति मेरी स्रोर होगयी। याचात्री जब बाबूजी की वकड़ कर से गये, तभी अम्माजी ने षाची की छोर देखा । तोसी नज़र से देखा। मानी, इन्होंने ही कोई श्रपराध किया हो। चाचीजी भी उनके मन के भाव जान गर्यो । पर उन्होंने उधर कुछ ध्यान 🛭 दिया । ये मेरे फमरे में चली प्रायी । श्राकर पूदा-"बहु बना करती है !" मैंने करा—''कुछ भी नहीं, बैठी हूँ ।'' बस, वे चली गर्यों । शायद षे यह जानने श्रायी थीं कि मैं रोती तो नहीं है ! पर मैं रोती नहीं थी, बैठी थी, इस काएड का परिखाम सोच रही थी। रस कतह नदी की लहरों-शरीर और मन को मुलस देने षाली लहरों-से बचना चाहती थी, पर कोई उपाय न स्मा। मोजन का समय हुआ। माजूम नहीं, किसने मोजन किया ( 883 )

श्रीर किसने नहीं दिया। मिसरानी ने मुक्ते युताया में लाने चली गयी। आज में अनेली ही थी। मैंने प्र ''ख्रीर लोग सा गये ?'' मिसरानी ने इतारे से जवाब दिव "हौं।" मैं साकर चलो श्रायी। शाकर ज्योंही में अपने कमरे में आपी, उसके ही देर बाद बकील बाबू की बटा द्यापी। उनकी ही मेरी खाँखें अर खार्यों। ये भी रोने लर्गी। कीन । वे भी न वोल सर्की, श्रीर में भी न बोल सकी। हम वे चुपन्नाप बैठी रहीं। श्यामा भीतर चली श्रामी। उसने 🖣 "मामी, में आर्ड १" में क्ता उत्तर देती। भ्राने में कोई घट तो थी नहीं। सैंने कसी रोका सी म था। ब्रतप प्रश्न का अर्थ मेरी नमफ में न आया । पिर में उत्तर।

देती। इसीसे में शुप रही। यह भी छड़ी रही। में होता, तो यह चली जाती । उसका धमगृह तो उठाये उठ सकता था। मुक्ते ब्राध्ययं हुआ कि इस शहकी समगड कहाँ गया। यह लड़ी है, यह देशकर यकी

की वेटीने कहा—शासी वेटी। अपने घा में आता है ?" श्वामा ने कहा—"यह तो शनका धर मैंने बहा-"ग्रर तो आमात्री का है, मेरा का दर्मास तो दरवारी की दुलदिन का खाना उन्होंने रो

अस यह ताब बाप गर्दी । ब्यामा ने भी कृद न

पकील साहब की बेटी क्यों आयी है। यह सममते सुमें रेर न लगी। पर स्वामा के आजाने से वे अपने मन की कोई , बत करना नहीं चाहती थीं। वे जो करने आयी थीं, यह किना कर की लोट जाना चाहती थीं। विना कहे भी मैंने यह समस लिया। मैंने कहा—"कल को तुम्बारे यहाँ यही कसरी हैते थीं। मैंने सुना है कि दुर्गों ने मेरी ज़बर ली और तुम कोगों ने युगों की ज़बर ली।"

तुम लामा न दुवा का ज़बर का । उन्होंने कहा—"तुमको ये वार्त कैसे माल्म हुईं ? मैंने कहा—"तुम्हारी माता वे दुवा को अपने घर सं

निकाल दिया, यह भी मुक्रे मालूम है।" उन्होंने कहा—तब तो तुम मब जानती हो, कहा किसने?

उन्होन कहा—"दरवारी की जुलरिन आपनी थी वहीं कह मैंने कहा—"दरवारी की जुलरिन आपनी थी वहीं कह गयी। इसीलिय आज असकी क्योड़ी भी बन्द हो गयी। अब यह इस धर में न आने पांचेगी।"

ये खुप रहीं। में भी खुप हो सबी। स्वामा भी खुप ही रही। यह तो हम क्षोगों की बातें खुनने आपी थी। यह मोलती ही क्या ?

यकीलसाहब की बेटी कुछ और कहना चाहती थी। ये बना बहना चाहती हैं, यह मैं भी जानती थी। पर ब्यामा वैटी थां, ससे उन्होंने भी कुछ नहीं कहा और मैंने भी वहीं कहा। योड़ी देरवैठ कर ये खली गयी। उन्होंकी साथ स्थामा भी चली गयी।

उन लोगों के जाने पर मैंने श्रापको पत्र लिखा, मामी हो मो लिमा है। मामी से एक ब्राइमी मेजने को लिखा है। नेयारीजी को युलाया है। ये विश्वासी हैं श्रीर हमारे परि-ार में ये बहुत दिनों से रहते खाये हैं। यह इसलिय किया है, ।यद् कुछ ज़रूरत पहें। कव क्या होगा, इसका पता नहीं । अयस्था बड़ी दूर तक चली गयी है। अब बाक़ी है ती ीं कि दरवारी को दुलदिन के समान यक दिन ये तौग में भी निकल जाने को कड़ दें! यह ब्रसम्भव नहीं है। ता है कि वायुजों ने खाचाजी से लिफाफों की बर्चा कर्णा दी थी। पर उन्होंने डांट दिया। उन्होंने कहा याकि सी गन्दी वार्ते में सुनना नहीं चाहता। मैं बानता हूँ, दे प्राफे उसकी माता और भीजाई के यहाँ से आये थे। रें क्या था, यह वह नहीं बतलाना चाहती तो न बतलाये। सन्देह महीं है उस पर ;" यहाँ तक शो मौबत आयी है।

1 724 )

प्रापाधार, इस धवराहर में में भला खरना करेन निक्षित कर सकती हैं। यहाँ हुन्स कोई नहीं है, हो के मैदान में कर्तन्य का उपदेश कर सकता। अब में स्पान हुँह रही हैं, नहीं शानित ज़िले और में खरना निक्षित कर सकते।

पक बात में ऋष से कहना चाहती हूँ। इन घटनाओं ई भी दुःस्त्री हो सकता है। फिर ऋषका तो इनसे

संम्बन्ध है। श्रापका परिवार और आपकी को इस घटना के मृत हैं। त्रापका इसमें कोई प्रत्यक्त माथ नहीं है। त्राप दिसी श्रोर भी नहीं हैं। पर परिवार के कुछ लोग सममते हैं कि आपकी स्त्री आपके इशारे से यह सब कर रही है। पैसा समसना उनका स्वामाविक है। सभी समभते हैं। बाहर के लोग भी देला ही सेमफ सकते हैं। इसके लिए दी हो उपाय हैं। वह लो यह कि आप समक्र लें कि इस घटना से प्रापका सम्बन्ध ही नहीं है। इस भी धापकी कोई नहीं, श्रापका परिवार भी आपका कोई नहीं। संस्तार में तो इससे भी भयानक घटनायें होती हैं । उनसे हम लोगों को तो कोई फद्द नहीं होता। इसका भी कष्ट न होगा। दूसरा उपाय यह है कि आप मुक्के स्पष्ट आ बादें कि तुम यह करों, पेला करने से मुक्ते सुख होगा। श्रापकी आवा पाते ही मैं श्रपना कार्यक्रम बदल टूंगी। बही कदंगी जो आप कहेंगे। नाथ, रन उपायों में से को आप उचित समग्रे करें। में सभी तक इतना ही विश्वित कर सकी हैं। मैं वहीं चाइती कि भ्रापको कप्र हो। इस घटना से आपका लगाव हटाने का मैंने कम भयज नहीं किया है, पर सफल न हो सकी।

श्चापको

....मा

( \$8 )

भीवितेश्वर. नियारी लखनक से कल दोपहर को आगये। ये बार्-

जी से भी मिले। संख्या को गाँव में ख़बर पैत गयी

कि लजनक से बादमी बाया है वह की से जाने के लिए । यह व्ववर मेरे घर से फैली थी। पर मुक्ते घर में इसकी कोई लाइर नहीं लगी। घर से निकल कर यद लवर गाँव में फैली और गाँव से होकर मेरे वहाँ पहुँची । क्कील बाबु की बेटी ने शाहर सब बार्ग सुनायी थीं। उन पर भी बामाजी नाराज हैं और तुर नाराज़ हैं। पर उनकी तो वे कुछ कर नहीं नकती। वे क्या दरवारी की दुलहिन हैं कि जो चाहे वहीं कीर जितना चाहे उतना, बदम्बक से, जली-करी सुना दे। रतको कोई सुनावेगा तो दस उसे सुनर्ग पहुँगो । क्षीय का दार्थ। तो बड़ा समस्रदार होता है। वह समम मुम्न,कर पैर नवता है। खुनरे से बद दूर 🖺 ( 225 )

गरता है। ''संर के स्वता सेर'' के पास तो वह फरफता भी नहीं। सोचता होगा, दलदल में कील फैसने राष।

पक्षील सादक की बेटी के जाने के बाद मैंने करने कमरे के किलाड़ बन्द कर लिया नींद तो आजकल आली ही नहीं। राल में मो नहीं, फिर मैं कि मैं सो कैसे सकती हैं। सोच रही थी, क्या करें। कमी मन में यह बात आली थी कि मैंने क्यों रूप आग को महकाया, जुप रह आती। बहुत सी

स्त्रियां तो सहती ही हैं, इससे भी भयानक कष्ट वे मोननी हैं, स्रपने प्राणी की भी बाक़ी सवा देती हैं।

र कार्योक्तन किसी को ज़बर सक नहीं होती। फिर मन करता है—यह कह तो इससे भी मयानक दोवा। कालायांनी की साम से तो फोसी हो बच्ची। मिन्दगी मर पुनने से तो थोड़ी देर का मोग, जादे यह वितना भयानक हो, अच्छा समझा जाना चाहिए। फिर इस के कारणी की और प्यान गया। में सोचने क्यी—किससा करपाय है, किसके कारल यह अपदा कहा दुखा है। क्या करें, क्यापी दों कोई मिला नहीं। येसा भी नहीं कहा जा

मनता कि अपराधी दिया हुआ है। यहां दिएने की तो • यहां हो नहीं हो सकती। जो बातें हैं, सब सामने हैं। जित- ( 035 )

ने प्रादमी हैं, ये सभी जाने हुए हैं। यही सब में सौव रही थी। कियाड़ घड़के, प्रायाज़ ग्रायी—कियाड़ सौतो

मेंने कहा---'कीन है !"

"यसोदा ।" "क्या है !"

"कियाइ कोलो।"

" न घोलूंगी ।" "बोलना पहेगा ।"

"क्रारम्भव है, जब नक अपनी अकरत न बनताश्रीणी न स्रोतंनी।"

योड़ी देर तक कोई जावात न साथी। मैं भी सर्गतं कपेड़-बुत ने नगी। मैंने नममा कि यसोदा चली गयी। घर नो बात नहीं हुई। आगे की कार्रवाई की सम्मति सेने के निष्य यसोदा गयी हुई थी। योथ मिनट के बाद गिर

क्षित्राह सहके, किर कायाह-भागी। मैंने कोई उत्तर महीं निया। किसी ने करूँग हवर में करा-

.. महीची १००

मेंने कहा—"वह दिवा है, न बोर्न्सा ।" हिट कही जावान कार्या—'में बचन देशा है, बोर्जि'' ् मेंने कहा "बाह हुक्म देने वाली । मैं हुक्म नहीं मानती।"

मेंने समका या कि यशोदा ही बोल रही है, पर सो बात नहीं थी । अवस्ती स्वयं मेरे सामुरजी आपे थे, और क्षियाड़ खुलवा रहे थे । जब मैंने

क्दा—में दूषम नहीं सावती, तब तो बाबूजी घवराद, सावद उन्हें इन्ह शस्स मालून दुई। वे चुप दो गये। इनः सैने क्रुवाजो की आवाज़ दुवी। उन्होंने कहर—

"बहु कियाड़ कोल है, तेरे बायुकी आयं हैं, कियाड़ पुतवा रदे हैं।" मैं उठी कियाड़ बोलने के लिय, मन में माया कि न बोलूं, ये क्या करेंगे । उनपर मैंदी अद्या तो रदी नहीं। पर न मालूम क्यों, मैंने बादर कियाड़ बोल दिये और अपने कमरे में हीं, क्रिवाड़ के पास ही बड़ी हो गयी। क्लेंगा पक-क पर रदा था। क्याडुखा है, जो ये कियाड़ पुल-वाने बारे हैं। येना तो बसी नहीं हुआ। बीर दिन्यों के भी सहुद हैं, क्या के भी देशा ही करते हैं।

दिवर्षों के भी साझुर हैं, क्या के भी येखा ही करते हैं? वे ही सब बातें मेरे मन में ज्ञाने लगीं। बार्षी मेरे कमरे में घुसने लगे, उनके हाथ में ब्यह्म पा उस समय मेंने मुला कि कोरे फुक्साओं से कह पटा है— "विहेन को! कह शीकिय कमरे में मजाय, महाँ तो ज्ञान पर फैजने वाली थी। इस आवाज़ के सुनते ही बावूजी ने कमरे की तरफ़ जो पैर बढ़ाया था, पीछे खींच जिया। वे ब्रागे तो

बद्दे नहीं, पीछे भी नहीं हटे। उनके सामने श्रम्माजी यीं। बायूजी फूबाजीका सुँह ताकने लगे। श्रम्माजी खुप थीं। उनके पीछे स्यामा श्रीर वशोदा खड़ी थी। फुआकी भी वहीं थीं। पर मैं उन्हें देख न सकी, वे कियर हैं। फिर वही ग्रावाड़ श्रायी, "कह दो, यहाँ से खले जांय" । इसी समय माल्म हुआ कि कोई बाहर से आ रहा है, शीवता से आ रहा है। फिर हमने चाचाजी की आवाज़ सुनी। उन्होंने आकर बड़े माई सें कहा—''श्राज यह क्या स्वांग रचा है। पागल तो नहीं हो गये हो। घर के चारों ओर बादमी क्यों खड़े कर रखे हैं, श्रीर द्याप ,खुद यहाँ डएडा लिये क्यों खड़े हो ! क्या चोर पकड़ रहे हो !" बाबू जी खुप थे। खाखाजो ने कहा-खुप क्यों हो, बोजते पर्यो नहीं। वे श्रम्याशी की श्रोर देखने लगे। श्रम्माशी बशोदा का मुंह साकते सगीं। याचाजी ने कहा—कहो क्या बात है, क्यों ऋाये हो है इसी समय चाचाजी को दक्षिया से चाचीजी ने बुलाया भी था। पर वे न गये। उन्होंने कहा-कद दो, स्नाता 🖥 थोड़ी देर बाद । फिर उन्होंने वहा--बोलो ! उन्होंने फूमाजी से पूछा—ये लोग तो बोल<sup>ते</sup> नहीं, तुम्हीं बतलाची, तुम लीग यहां क्यों इकडे हुए हो।

यह मोटा ढंडा क्यों लिये हो । वर के चारों ऋोर आस्मी क्यों सड़े किये गये हैं ?

फुआजी बोली-"मैं का जानुं भैया ! मैंने जो सुना, यही कहती हूँ। यशोदा में आकर अपनी मा से कहा कि भाभी

के घर में कोई सर्व गया है और सामी ने किवाड़ बन्द कर क्रिये हैं। इसकी माँ ने बाहर कृषर भेजी। बाहर क्या हुम्रा, सी

राम जाने । घोड़ी देर वाद मैया श्राये श्रीर किवाड़ खुलवाने तमे । पहले तो यह ने कियाड़ खोले नहीं, फिर जब मैंने कहा कि तेरे ससुर ग्राये हैं, जोल दे। तव उसने कियाड़ आयेशे।

कियाड़ ख़ुलने पर ये भीतर जाने लगे, तद तक तुम्हारी दुल-हिन ने कहा, "कह दो कि कमरे के भीतर पैर न रखें, नहीं तो में ब्राम लगाकर उस घर को जला हुँगी।" फूब्राजी खुप री रहीं। इन वातों को सुनकर मेरे शरीर में श्राम लग गयी।

ज़ि---"स्नों साहत. ये सन बातें क्या हैं ! श्रापलोग यहाँ उक्त उत्तर श्राये हैं। मैं जानता हूँ तुम्हारे दिन विगड़ गये हैं। राय, ऐसी देवी पर कलकू ! अच्छा चलिप, घर में, देक्षिप

कोष इतना आया कि क्या कर डालुँ। मैंने बाहर की स्रोर रेका। सामने चायाजी दिखायी पड़े। उनका चेदरा लाल हो रहा था। उनकी श्राँखें पेसी लाल हो रही थीं, मानों प्रंगारे घरसा रही हों। उन्होंने वानुजी से, भरे हुए गते में

भीर मुक्ते मर्ददिसाइए, मैं इस बहुको अपनी दुकड़े दुकड़े

कर देना है। यह सद्देन निकला की, तुल क्षमानियों को क्या इन्हें। तुल कोगी को क्यन चारिय कि अपने गर्न में स्मी वॉपसर हुन मरो। यह तुल पारियों से यह तो होगा नहीं। क्षम्यदा !" इसके बाद उन्होंने चार्यात्री के कार के बीगरे हैं। करके बता—"यह को यहाँ से अपने पास से जाजी। योही हैर में चार्यात्री आपीं और क्षेत्रवार में एकड़ कर सके से

ये। इतना क्रोप हो काया था। इच्छा होती थी, यह मैं काती होती, तो इनका मून यी लेती। सब लोग मेरे कमारे में गये। किस तरक उन्होंने हुँग, सो तो मालूम नहीं। यर बड़ी देर तक ये लोग वहीं रहे। क़रीब आधे थंटे के बाद ये लोग निकले। खावाडी उन लोगी के आगे थे। ये खावाडी के कमारे के द्वार पर आबे और

गर्पी । मैं उस भागय कांच रही थी । पैर ठीक ठीक नहीं पड़ते

बोले—"कहते तथार हो आयो, तुम्हें सात्र ही सत्त्या की गाड़ों से बनारस जाना होगा। बहु को भी सकत्र में गूँगा।" यह चले गये। उनके पीढ़े पीढ़े बाबूबी भी गये। येले स्रावमी को "बाबूजी" कहने की तो हच्छा नहीं होती, पर प्रव तो ये बाबूजी होगये। चाहे जैसे भी हों, जो भो करें। उनकी

तों ये बायूजी होगये। चाहे जैसे भी हो, जी भी कर। विश्व सूरत उस समय देखते ही बनती थी। पागत के बेहरे पर तो रोनक रदती है। मैं क्रोय से श्रधीर हो रहो थी, डुछ री मंटों में पक बड़ी विपत्ति उठाने की तथारी कर रही थी। श्रवण्य यावृत्ती की यह रोचक सुरत सुक्ते विशेष श्राहण्ट रूर सकी। वे बाहर चले गये। श्रवतक मैं चल्डी थी। वाची-जो भी मेरे पात ही चल्ली थी। मालूम होता है कि चाचीनी ही मीं हता फ़रोड़ करील श्रेली हो समान थी। वे भी क्रोध ही प्रवीर पीं। उनले श्रील क्षेली हो आदि था घर में वारों श्रोर शान्ति थी। जो दल श्रपने विजयी होने का हच्या देश रहा था, उसने युरी तरह यहाड़ खायी थी। वह वेरोती में पड़ा था। इसी तरह यहाड़ बायी थी। वह वेरोती में पड़ा था। इसी तरह यह श्रदा बीत गया। चाचाजी खाये। उन्होंने बाहर से बुकारा—"तयार हो"। बाची बाहर

चार्योजी ने कहा—"यह को यहाँ छोड़कर तो मैं न जकंगी। पहले एसे दल घर से कहीं मेज दो, फलकता या सपनक, जहाँ यह कहे, या जहाँ गुरुहारी इच्छा हो, फिर मुक्ते मेनो।"

णवाजी ने कहा—"मैं भी यही चाहता हूं। यह के मैंके के तिवारीओं आये हूं। ये इक्के विजा के तिजी आदमी हैं। बहुत दिनों से उनके यहां रहते हूँ। उनके स्वाय में कहा को तपनक भेज देना चाहता हूँ। यदि यह करकरता आला चाहे, तो वहाँ हो ओड हूँ। तुम युद्ध लो, में खमा आला

।" वे चले गये।

चली ग्रायीं ।

माचीत्री में सुकसे पूछा—"तुमने सुना है

तुम्हारे बाजाती ने यहा है ! तुम क्या चाहती हो !" मैं तो कुछ बोल ही नहीं सकती थी। प्रायाम हं निकलती थी। थोड़ी देर चुप रहकर मैं बड़े प्रवर्ली

सकी । मैंने कहा —"कहीं येसी जगद मुझे ले चलिय, विभाग करलूं। तय मैं कहुँगी। ग्रमी तो मेरी समम बात ही नहीं श्राती।" इतना कह कर में बैठ गयी।

बैठी, त्योंही केरार आर्थी । वही बक़ील साहब की है बोर्जी—''वाचो, ग्रम्मा भ्रारही हैं, बायूजी भी बाहर साड़े हैं। मैं उनका मुँह देखने लगी। वे क्या कहती है

समक्र ही नहीं सकी थी। तब तक उनकी माँ भी ह मैं उनको देखकर उठ खड़ी हुई। श्राज्जतक उन्हें का देखा था। पर मालूम नहीं क्यों ! मुक्ते यह मालूम इ

मेरी माँ श्राकर सड़ी होगयी हैं। में भ्रपने को रोक पूर पूर कर रोने लगी। वे भी रोने लगीं। केशर श्री

ये दोनों भी रोने लगीं। शीघ ही घकील साहद श्रीर <sup>द</sup> भीतर ऋषि। वकील साहब भी उनके साथ थे। कहा—"तुम तयारहो ?"चाची नेउन्हें मीतर बुलवाय चाची ने कहा—बाद्ध कहती है कि थोड़ी देर

कर सेने के बाद मैं कुछ कह सकूंगी। तब तक मैं

चाचाजी ने कहा-"हाँ, मैंने भी यही निश्चय किया है। उप दोनों ऋत वकोल साहब के घर चलो. यहीं रहो। वहीं निरवय किया जायना कि श्रव हम लोगों को क्या करना वाहिए। तम लोगों का जो सामान हो, से लो।" वह से भी .कर दो कि उसे जो लेना हो, ले ले"। वे बाहर गये। उनके साय बकील साइव भी बाहर चले गये। बाबूजी की बुद्धिमानी 🖘 जो भयानक प्रभाव व्यवतक इमकोगों पर छाणा हुआ था, उसमें थोड़ा सा परिवर्तन हुआ। इस लोग प्रपना सामान रकर करने में लगीं। जाबीजो ने कहा—जा बहु, अपने कमरे से भएना सामान के छा। मैंने छापना हाथ-वक्स और टंक मंगवाया । ये दोनों मेरे पिता के दिये हुए थे । हाथ-बक्स में मेरे निजी रुपये और चिट्टियां थीं। इंक में कपड़े और गहने। दों साहियां मैंने निकाल लीं। यक तो विता की दी हुई स्रीट दूसरी सुद्दाग की। आओ का दिया दार छोड़ कर और सब गहने मैंने रख दिये। लोगों ने कहा- ये तो शुम्हारे हैं। मैंने वनकी बात म सुनी । बस मेरा सामान तयार होगया । मेरा भ्यान अपने पहने हुए कपड़े पर गया। यह भी तो इन्हींका कपड़ा है। इसे बर्ने हो जाऊँ ? दो साड़ियां और मेरे पास थीं। पर थे बहुत ऋधिक दाम की थीं। वे रानियों के पहनने की थीं। मैं सो कंगाल होने जा रही हूँ। मुक्ते सो वैसी साहियां नहीं पहननी चाहियें। मैं सीच में पट नयो। किमोरी की माँ

मे कहा—"क्या सोच रही है बेटी" हैंने उनकी श्रोर देखा। कुछ कह न सकी।

उन्होंने यहा-"मैं तो तेरी माँ हैं। शरमाती क्यों है

बता, पया सोच पर्दा है?" मैंने कहा—अपने घर से पक घोनी मैंगदा दीजिय। उनकी आज्ञा के दिना दी कियोची देवी दोड़ी चली पर्या। ग्रीप्र दी हो मञ्जूदिने लिये वे आगर्यों। आदे दी उन्होंने

शीम ही सं मञ्जूरेल ।त्तव व आराया । शाद हा उन्हान सदा—सामान ले जाने के लिए इन्हें लिये आयी हूं अस्ता । मैंने घोती पहनी । उनको घोती कोल सं । घोती पर-तेत समय अपने शरीर के यहने पर च्यान गया। ये गहरे से कोल कर मैंने रख दिये। अब मैं तयार हो गयी। घायी-जी भी उघर तयार हो रही थीं। उन्होंने भी कोई सामन

ेलिया। उन्होंने भी गहने कराई सब यहीं छोड़ दिये। हम सोगों का सामान मज्जिनों को से दिया गया। होनी सेकर चली गया। छुन्नु श्रविक तो या नहीं। में लड़ी होगये। चाचीजी ने कहा—अपनी श्रममा को प्रकास कर से, सब से भी चलती हैं। में उनकी शारे देखने समी। उनकी सह बात से

मुक्ते उस समय कोच आया। पर वे चर्ता और अपने पीवे आने के लिए उन्होंने मुक्ते भी कहा। में दिना सोचे-समके उनके पीढ़े पीढ़े चर्ली। अम्मानी के पास गयी। ये पड़ी परवात्ताप कर रही हो अपने दुश्क्रमी का-अथवा दम मूर्खता हा ऐसा परिलाम होगा, उन लोगों ने पहले सोचा न होगा श्रीरश्चव, उसके सामने श्चाने पर वे घवरा गये होंगे। हम सोगों में प्रवास किया। ये कुछ बोनी नहीं। थलते समय चार्चाजी ने कहा-"हम लोग चुन्तु ले नहीं जा रही हैं। स्नाप

ही चीज़ें तो छोड़ ही दी हैं। अपने बाप की दी हुई चीज़ें भी होड़ ही हैं। प्रापके कपड़े तक नहीं लिये है। प्रापनी चीज़ें सम्हालिए"। वहाँ से इस लोग फुलाजी के पास गर्यी। पृयामी को प्रलाम किया और चली शायों। पूचानी भी

उन् बोल न सर्दी । मालम नहीं, उन लोगों की खायाज़ क्यों बन्द हो गयी। सुनना ही कीन चाहता था। मुक्ते तो जाना भी युरा मालून हुन्ना । पर, चाचीजी गयीं, उनकी ग्राज्ञा थी, उस समय चाचीजी की आहा दालने की, मुक्तमें शक्ति नदी थी। मैं चली। ग्रव मैं धर से निकलने लगी। बड़ा उल्लाह

षा। सममनो धो कि श्रव वसी। जैसे कोई वाय के मुँह से निकल कर मागा जा रहा हो। मैंने डवीड़ी के बाहर पेर रखा। में में रतने दिनों तक आनन्द से रही, आज वह घर छूटा जा रहा है। जो घर मेरा था, उसे ब्राज छोड़ना पड़ता है। मैं

क्ले जा धक हो गया। मेरा धर छुटा जा रहा है। जिस धर

तो खुद जाही रही हूं। चाचा और चाची को सी लिये जा रही हैं। हाय, में कैसी अमागित हैं। मैं यहाँ की रानी थी,

( 100 ) द्मव मिलारिन वनने जा रही हूँ । आधात्री को भी निवार बना रही हैं। प्रालेश्वर, उस समय मुझे बड़ा कप्ट हुआ मैं ऋपने सद दुःख भूल गयी। जो मेरा ऋमी, भ्रमी इस व में अपमान हुआ था, जिसे देख-सुनकर दूसरों का दि दहल गया और उन लोगों ने विना सीचे-विवारे शीध है इस घर का त्याग करने की सम्मति दी, वह सब मैं प वार दी भूल गयी। मालूम दोता है कि मानसिक भाषीं द्धोटे बड़े का विचार है। जिल प्रकार बड़े श्रादमी के बा पर छोटा आदमी हट जाता है, उसके बैठने के लिए जा ज़ाली कर देता है, उसी प्रकार वज्नी मानसिक भाव के लि इल के मानसिक भाव जगह खाली कर देते हैं। प्रयवा ज़ब वृंस्त माथ कमज़ोर माव को दबा लेता है, यह भी कह सक हैं। जो हो, मैं घर से बाहर पैर रसते ही बहुत धवराई।

 मेनने गयी थी। शायद कोई चिट्ठी श्राय और यह उन लोगों के शय पड़ जाय, तो १ कोई ज़रूरी चिट्ठी हो थीर इनको न मिले। इसी लिए डाक्काने खादमी थेना है?'। मुक्ते किसोरी का प्रेम और तस्तरता देख कर आगन्य श्राया। नको माता ने कहा—'श्रम्खा किया, श्रम इनके धैठन का का स्थान ठीक करा हो। जलपान का भी प्रवच्य करो। धर्की कै। बहुत कर उठाया है, श्राज हमारी चेटी और विटिन में।

यहाँ से चली गया। में और किसीरी येदी वो यहां रह गया। किसोरी ने यहा—कुछ कालो, माभी! मेंने कहा—कैसे कार्क यहिन : न भूखें ही क्योर न व्यास। तना कहने के बाद कार्क भ्रष्ट आर्था। किसोरी ने भी रोगे में साथ दिया। मेंने कहा—बहिन किसोरी, मुक्ते सी भूख मासुस हो नहीं होता कि में भी आदमी है। मुक्ते भी भूख

किरोरी से पेसा कहकर वे चाचीजी को साथ लेकर

न्या व गांदा द्वारा । का व वा आदवा हूं । चुक्त मा पूर् सानी बाहिय । ये इन्द्रियाँ प्रेरी हैं, इसका भी सुक्ते बान नहीं है । मालूम नहीं, मैं बना होगयी हैं। किसोरी के घर आपे सुक्ते पक घएटा बीता होगा। दर-

किशोरी के घर आये मुक्ते एक घएटा बीता होगा। दर-वारी की दुर्जादेन आयो। वह अधीर थी। उसके कट का व्यापा में नहीं कर सकती हतना मुक्ते किश्वास है कि उस का कर मेरे कष्ट की अपेता अधिक था। वह आयो। मेंने श्राकर मेरे पैरॉ पर गिर पड़ी, फूट फूट कर रीने लगी। मैं भी अपने को रोक न सकी। यह प्रेम ! सुनती हैं भगवान मतौं के दार्थ विक जाते हैं। प्रेमी ऋपने प्रेम से उन्हें ख़रीद लेते हैं। दरवारी की दुलहिन का प्रेम देखकर में तो विहल हो

गयी। यह वड़ी देर तक मेरे पास यैठीं रही—स्रीर बहुत सी लियाँ क्रायीं थीं। चारों स्रोर से मुक्ते घेर कर बैठ गयीं। वै सभी रोती थीं। मेरे दुःख से दुःखी थीं। किरोरी ने उन लोगों के सामने ही मुकले कहा—"प्रामी, यह तुम्हारी जीत है। सूर्य पर कोई धूल नहीं डाल सकता। सती पर कलई हागानेवाला खुद भरमुँद माटी लेकर श्रीधे मुँह गिर जाता है। श्रपने वदनाम फरमेयालों की दशा देखो सीर धपनी दशा देखो। आज यह समुखा गाँव नुम्हारे लिप रो रहा है, जिसने सुना, उसीने उसको गाली दी, जो तुमको कलड्डित वनाने का प्रयक्ष कर रता था। श्रात तुम्हारे चरखों की धूल, माथे चढ़ाने के लिए बहुत से लोग उत्सुक हैं थीर नुमसे विरोध करनेवालों की श्रोर कोई देखता भी नहीं। आकर देख लो, अभी ही उस घर की क्या दया होगई है। ब्राय निकल जाने पर शरीर जैसे प्रसादीन हो जाता है, वही दशा श्राज उस घर की भी है। तुमको बदनाम करनेवाले तुम्ब लोगों

फो फ्रांबॉ में गिराना चाहते ये। वर दुधा क्या, ये झु

गिर गये श्रीर लोगों ने तुम्हें श्रपनी श्रांसी पर उठा लिया।" दूसरी श्रियों ने भी इसी तरह की वार्ते कहीं। कियोरी ने उन स्त्रियों से कहा-"वहनों, तुम लोग कल श्राना. वे त्यात बहुत धकी हैं, थोड़ी देर विश्राम करने हो। मैंने कहा-"बैठने दो किशोरी वहिल, आलूम नहीं, फिर इनके दर्शन होंगे कि नहीं। योही देर और उनको देख लूंगी तो मुक्ते शान्ति ही मिलेगी"। कियों ने मुक्ते घन्य घन्य कहा । कई तो रो पड़ी । उन जोगों ने कहा—वह हमारे स्रभाग्य हैं कि तुस्हारी सरीकी देवी वहाँ से जा रही हैं। प्रव कौन हम लोगों के <sup>हु।स</sup> छड़ायेगा । <u>त</u>मने हम लोगों की जैसी मदद की है, वैसा कीन कर सकता है। व्यव हम लोगों को कीन द्या देगा, कीन वपये देगा । हमारी गृहस्थी चलाने के लिए कीन उपाय बतलावेगा और कीन शहायता देगा । बहु, तुम जारही हो, जाइयो: पर इस लोगों का तो सहारा ही ट्रट गया। इस तो धनाथ होगयी" । उन लोगी का प्रेम देखकर मेरो तो इच्छा हुई कि मैं फिर उस घर में चली जाऊँ। जो हो, उसे भोगूं, पर इनका साथ ग छोडुं। याद ग्राया कि वर्दौ रह कर

तों में इनसे सम्बन्ध रखन सकूंगी। कुछ स्वियों ने सुके रुपये दिये। समय समय पर उन लोगों को को रुपये मेंने दिये थे, वे ही रुपये ये लोटा रहीं थीं। शायद उन लोगों ने समका होगा कि में खब इस घर से आरडी हूं। घर से ( १७४ ) मेरा सम्बन्ध ट्रट गया दे। सुके खुर्चे की ज़रूरत हो दीगी,

इसीलिए उन लोगों ने कपये लीटाने का विचार किया होगा। उन लोगों ने सोचा होगा कि कुछ काम रत कपयों से चल आयगा। मैंने ये कपये लिए नहीं। उनकी ही लीटा दिये। मैंने कहा—प्रमी अपने ही पास रखो, मैं आयों गी जाती नहीं। कुछ दिनों के लिए जाऊँगी, किर यहाँ लीट कर आऊँगी। इस गाँव को छोड़कर खब कहाँ आऊँगी? चाहि किस हालत में रहना पड़े, एर इस जन्म में तो यह गाँव मुक्तने छुटता नहीं। में लीट आऊँगी और यहाँ रहूंगी। हुम

लोग प्रायोवांद दो कि मेरा मनोरच पूरा हो।

उन लोगों ने कहा—प्रम्हा बढ़, तुम विभाग करो, हम
लोग कल प्रायंगी। वे चली गयीं। प्रवारी की दुनविन यद शरी। उन लोगों के आने पर में केर योग। उनने कहा-माल
किन, में तुम्हारे किसी काम नहीं प्रायक्ती, ऐसी प्रमाणिन
हूँ। मेरा हुन्या पानी भी तो तुम्हारे काम नहीं था सकता।
तुमने मेरे लिए इतना किया। गुम्हे इस दुनिया में रद लिया।
प्राज तुम्हारो ही बदीलत सुख से खाती पीनी है। चार पैसे

पास भी हैं। पर हाण, मेरी मालकिन, में तुम्हारे लिए हुए महीं कर सकती। श्रम्का धैर तो दवा सकती हैं। यह पैर दवाने लगी। मैंने कहा—"चाची, यह क्या कर वही हो! सहने दो!"

आज से मैं उसे चाची कहने लग गयी हूँ। बाची कहने में मुक्ते बढ़ा ज्ञानन्द जाता था। मेरे रोकने पर भी वह मेरा पैर दवाती ही रही। इस तरह थोड़ी रात बीत गयी। उस समय बहुत सी स्त्रियाँ श्रायीं । ब्राह्मण, सत्रिय श्रादि बड़े घर की ये लोग थीं। मैंने तो इनको थहले देखा भी न था। हाँ, बहुतों के नाम सुने थे। इन लोगों ने मुक्ते समकाया। मुक्ते दुःख न करने के लिए कहा। उन लोगों ने कहा—"इस सब स्रोग तुम्हें पवित्र ज्ञानती हैं, तूसती है। तुक्स पर जो कलडू लगावेगा, उसका मला न होगा। हम खब लोग तयार हैं यद कहने के लिए कि तुम देवी हो, निर्देख हो, सती हो, ये लोग इस्तो तरह की वार्ते कह रही थीं, चाचीजी थीर यक्तील साहब की स्त्री भी वहाँ ग्रागयीं । चाची उनमें की वहुत सी स्त्रियों को जानती थीं। उन्होंने बहुतों से मेरा परिचय कराया, नाते में वे मेरी क्या होती हैं, यह मी बतलाया। कई छियों को प्रणाम करने के लिए कहा। को जो उन्होंने कहा, वह सब जैंने किया। थोड़ी देर तक कैठकर में अपने अपने घर चली गर्यी। चाची में मुक्ते शय मुँह घोने के लिए कहा-उनकी आशा पाते ही मैं उठ मड़ी हुई। सिवाइसके दूसरा कोई उत्तर ही नहीं था। मैं और किशोरी नीचे ऋषो और हाथ मुँह धोने में लगीं। मैंने कहा—क्या में नहालं ? उसने कहा—में भी नहाऊँगी, जाती हूँ

( 505 )

पक चाचाजो ये और दुखरी चाचीजो। मालूम हुआ पक विप्तु हैं, दूसरी लस्मी। कैसा आनन्द था। देवता, आज तक तो भगवान के दर्शन न हुए। आज ही अनाध्यारण के दर्शन हुए, मैं तो छत्तरूप होगयी। हाय, मैं कितनी अप्यो थी।, आज तक चाची को नहीं पहचाना था। वे मेरे पाछ थी, रोज मिलाने-जुलती थीं। पर उनका हृदय ऐसा है, वे साझाद लस्मी हैं, यह तो मालूम व था। उन्होंने भी तो कमी. परिचय नहीं दिया। पहले उनका ग्रुक्त वियेष सरवन्य भी न था। वे उदासीन सी रहती थीं। पर उस दिन जब मेथे तलायी का प्रवन्ध किया जाता था, सहसा उनकी ती बी

श्रायाज़ मैंने सुती। पहले तो मैंने श्रावाज़ पहचानी ही नहीं। पर फूआजों के कहने से आलूम हुआ। उसके बाद मैं पीड़ों देर के उन लोगों के व्यवहारों से तो उनकी वालों बनायों। यह उनके प्रेम की बिजय थी। उनके सत्यम्म श्रीर उदारता का फल था। उन लोगों ने कितना बड़ा श्याप किया। इतनी बड़ी सम्पत्ति कीन छोड़ना है। सी पवास के जिय तो, जो न करने का सो लोग कर डालते हैं, श्राति भी वहीं। मुंह भी नहीं छिपाते। ऋपनी सफलता पर पेंडे फिरते

हैं। चाचाजी ने तो इतनी बड़ी सम्पत्ति छोड़ दी, सोचा मी नहीं क्या होगा। चाचीजी ने कई हज़ारी के गहने केंक दिये। कह दिया—उठा क्षेत्रा, सन्माल रखना। यह हेकड्री, यह साहस. पेसारवाम ! किसलिप, मेरे लिप, हां मेरे ही लिप तो, एक अवता को मिथ्या कलकू से वयाने के लिए। और मी तो हैं। निरपराधों को दुकड़ों के लिए फँसाया करते हैं। भूठी गवाहियाँ देते फिरते हैं। पर जाचाजी ने तो यही किया, जो ऐसे समय में एक वीर धर्मारमा को करना चाहिए। यही तो मर्दानगी है। इसी पुरुष का आज मैंने पुरुषोत्तम के इत में इर्रान किया है, यहां जाचीजी भी अक्सी के इत में उपस्थित थीं। एक कोई बालक भी था, पर मैं धहचान न सकी । ंमैं ऊपर श्रायी, मैंने कहा—"बाचाजी को बुलवा दीजिये। में उनके पैरो पर सिर रखकर प्रचाम करना चाहती हूँ।'' किसी <sup>ने</sup> कुछ नहीं कहा, किशोरी देवी गयीं, बुला लायीं। चाचाजी का रहे हैं, यह मालूम होते ही मेरी आँखों से आँसु वहने लगे। ये प्रौंसु दुःख के न थे, दुःख कहाँ या, प्रव तो मगवान के दर्शन हो चुके थे। वे आँसु अदा के थे, मिक के थे, प्रेम के थे। मैंने चाचाओं के चरखों पर सिर रख दिया, <sup>बड़ी</sup> शान्ति मिली। वडी देर तक में वैसीही पड़ी रही।

55

"सेटी, उट, निर्मण और निक्रिय्त हो आ। तेरी पवित्रता तेरें
राम करेगी। तेरा यमें, तेरी सहायता करेगा। वेरी, में तेरा
जिव्य देख रहा हैं, वह अज्ञ्यल है। मुक्ते दुःख है कि हम
पर में आने के कारण तुमें हाना कह हुआ। वह वर मेरा में
पा, और तुम्म सती की को वहां कह हुआ—हात मुक्ते
बहा कह है। में ज्याना यह कह मिटाकँगा, अधिक से संधिक
स्वय दे कर भी। वेरी, में तुम्हारा साथ व सोहागा। गुन
मेरी। पुजवपू हो, पर में तुम्हें कारणी माता शक्ताता है। रावपुज माता हो, तुमने हम गाँव की क्रियों पर हैगी मोहणी
हाती हैं, हमका पता मुक्ते आज मात्रमु दुक्ता। आज हग

गाँव की मापा लागी लियों ने मोजन नहीं किया था। को बारें में जूनके नहीं जले थे। मुझे मालूम हुका, में जाकर कह बाजा है। बहुत समझाण हैं, तक कोई उन कोगों ने जूनका जाया। यह क्या बात है केटी है तेने पविकास है, तेन केस है। तेन यम है। जाजाती यही सक्वतर थे। मैं तो हैगां ही पहों है। तेन कहा सामन्य साता था, बहुत मार्गन मिजनी थी। इच्छा थी, बहुत सामन्य साता था, बहुत मार्गन मिजनी थी। इच्छा थी, योड़ी देर बैगी ही यही गई और उनकी बानें मुली है। यादीशों के बडा—पट बहुत में बड शाफी। बानीशों से पैने स्व पट गर्मी। खावाशी कहा गये। बानीशों से मुखे गई में सकता है। मेरे जैसी तिरस्तृत, लाज्ज्दित श्रीका इतना थादर!
तने लोग मेरे दुःख से दुःखी होनेवाछे हैं। मेरे साथ दीनेधार्तों की इतनी संख्या है। किस्ती मुखे की-पाने दाने के
किए विजयनेपाले की, यदि धाल के धाल मिल जांच तो,
क्या वरफो शानन्य का ठिकान रहेगा है तिल समय मुसे
पक आदमी की सहाद्रमुति सहारा देती, उस समय इतने
धादमियों का मेस-श्रकारण प्रेम-क्या मुके शानन्य विहल न
कर देता है बही हुआ। में बेहोस हो गयी। धैसी ही पड़ी
पी। कितनी दें, सालूम नहीं। मेरे गाल पर आद् के कही
कुता श्री की हुआ। में बेहोस हो गयी। धैसी ही पड़ी
पी। कितनी दें, सालूम नहीं। मेरे गाल पर आद् के कही
कुत गरी आणे हुआ। भी वेहोस की स्वास्त है। किस में धार्ल

"बरणामृत मैंगवा वो ।"

मोजन करें।

"भच्छा मन्दिर में खादमी श्रेष्ठती है ।"

मैंने कहा—''मेरे विष्णु अगवान का चरणामृत मुक्ते जाहिए, जिनका मैंने ऋषी ध्यान में दर्शन किया है। जिस सरमों के गोद में में सेटी हूं, उनके विष्णु का चरणामृत मुक्ते जाहिए।"

किशोरी ऋपनी भाँ का मुंद देखने लगी। उन्हों ने कहा— 'ता से छा। यक करोते में कहाजन से ले।"

में चैसी ही, सेटी रही। चाचीजी शायद कुछ डर गयी थीं, उन्होंने वकील साहव की स्त्री से इशारे से कुट्ट बतलाया भी था। उन्होंने पूछा-"कैसी तवीयत है बेटी !"

ोड़ दो।

मैंने कहा—"द्रक्क़ी हूँ, बड़े सुख में हूं, बोलिए मत।" मैं नहीं जानती. मेरे इस उत्तर से उन लोगों का सन्देह घटा या बढ़ा । किशोरी की मा ने मुक्ते अपनी गौद में सींच लिया । यहाँ भी वही श्रानन्द, वही शान्ति ।

थोड़ी देर बाद किशोरी सामग्री। साथ में जगन्नाथ बादू भी स्नागये । उन्होंने कहा "श्वरसामृत लायी हूं'।'' मैं वठ पैठी। यहे ज़ादर से कटोरा ले लिया। चाचीमी के भी चरण धोये और मैं पीगयी। उस समय मेरे मुँह से निकल गया—''मैं कलद्विनी नहीं हैं । दुनिया से पृत्र देखी, क्या कहती है। कलद्वियों का साथ विष्णु भगवान नहीं देते"। मेरी बार्तो से ये दोनों इर गर्यो । उन लोगों ने समका होगा के मुक्ते उनमाद तो नहीं होगया। किशोरी की श्रीर मेरो म ो फहा—बेटी, तुक्के कलद्विनी कीन कहना है ! तुम चिग्ता

मैंने कोई उत्तर नहीं दिया। जगन्नाथ बाबू अंब तक हे थे। थे मेरे पास श्राना चाइते थे। पर विना शुलापे वे हे ही त्राते । पहले भी तो सहीं बाते थे । मैंने समकाया

( १८१ ) कि शाज वे श्रावेंगे। पर वे न श्राये। जहाँ श्राकर ये खड़े

हुए थे, यहीं खड़े रहे। मैंने कड़ा—श्राहप बाबू, वैठिए। ये चले श्राये, बिलकुल मेरे वास । उनके लिए अगह कहाँ थी ?

मैंने कहा—"मोजन किया !" जहाँने कुछ उत्तर नहीं दिया । मेरी गोद में हुएक पड़े, पेने बसे ! मैंने कुप कराया, उन्होंने कहा—औरों ने बाया, बादुबी और प्रमान ने नहीं बाया है । बादुबी तो बोबते ही नहीं । मैंने बात पलट दी । में उनके सामन्य भी कोई बात

सुनना नहीं 'बाहती थी। क्षेत्रे कहा—बजो मेरे साथ कान्नो। बड़े उत्साह से उन्होंने कहा—"बजो।'' इस दोनों ने साथ ही ओजन किया। बड़ी देर तक जगन्नाथ बाबू बैटे रहे। बजने के समय

बड़ी देर तक जगन्नाथ बाबू बैठे रहे। खलने के समय उन्होंने कहा—"तुम श्रव कहीं आश्रोगी, उस घर में तो श्रव म जासोगी न !" मैंने कुछ म कहा, उनसे यही कहा—श्रव्यु बाबू, श्रव

मैंने कुछ न कहा, उनसे यही कहा—श्रव्युत बाबू, श्रव नींद श्राती होगी, जाश्री सोश्री, वे चले गये। रात के बारह वज रहे थे। सब सोगों ने मोजन कर निया था। मेरे कमरे में. मेरे और किसोरी के लिए विद्युति

<sup>|लया</sup> था। मेरे कमरे में, मेरे श्रीर किशोरी के लिए विज्ञीने <sup>बि</sup>ष्ठा दिये गये थे, पर विज्ञीने पर कोई नहीं गयीं। में नीचे ( १८२ ) हो फर्स पर लेट गयी। किसोरी ने किवाड बन्द कर लिए।

लंग्प पास के आयी और वोली—तुम्हारी दो चिट्टियां का देखा, पक आप की यो और दूसरी मिन चिट्टियां को देखा, पक आप की यो और दूसरी मामाओं की। दोनों चिट्टियां पढ़ लों। बड़ी शान्ति मिली देवता! जी घड़क रहा या आप की और से। वहीं क समाज ने उसी समय सीला की ग्रुद्धता स्थीकार करती, लड़का या रामचम्द्र के मन की बात न आनने का। पर इस चिट्टी ने चिरवास दिला दिया कि वहाँ स्थान रहेगा। यापि इस नयी घटना का हाल राम को माल्य नहीं है, पर मुके विश्वास हो गया कि इसका भी कोई प्रमाव न पट्टेगा। बड़ी शान्ति मिली, सब दु:ल जाता रहा। धन्य हो भगवार,

बहुत ही सीम्र दुःखनी का उद्धार तुमने कर तिया।

में सो नयी, नींद नहीं थी, सहसा इस रातको आपका
स्मरण दुआ, हदय को वड़ा अभाव मालुम दुआ। यदि रस
समय में आपके पास होती, विसे में इस समय सानवस्ति का
स्मरण कर पाती, तो कितना आनन्द मुझे होता। यारी और
मयावना अन्यकार था। रातको किलिल्यों की क्षंत्रार ने प्रथिक
मयावनी वना दिया था। आज दिन में खरिक से स्विषक

दुःस भोगा, भेरा संसारही बदल गया था रातकी दूसरा द्वरण मामने त्राया । यह द्वरय क्रीयक्रमनोरम श्रीर क्रीयक उपयोगा होता, यदि खाप होते। खब्छा, श्रव मेरा यहां रहना तो हो गरीं सकता, पिता माता के यहाँ ऐसी व्या में जाना मुक्ते पसन्द नहीं। मैं श्रापकी ही शरण में श्रातो हूँ, कल सबेरे चाचाजी से यही कहना दूँगी। जब वे भेजेंगे, जैसे भेजेंगे, मैं श्रापकी सेवा में चती श्राद्धी।

मामाती ने अपने पत्र में आशीर्वाद लिखा है और लिखा है—"सायचान, ग़लती न करना। कोई कसीटी पर मोने को खड़ाना खाहे खड़ाले, परजना बाहे परलते। यही गो उसका कार्य-अम है। यही वो उसके मिष्टप्य का मार्ग है। उसी पर चलने के लिख तथार हो जाओं" क्या अर्थ है, आप कुछ साममे हैं।

श्राचकी ब्यथिता

आर्थना -ना



( १५ )

नाय.

**1**,

उस घटना के दो वर्ष के बाद आज आपकी पत्र तिवर्ष बैठी हैं। बीच में पत्र लिवने की ज़रुरत बीन थी। में तो आपके पास थी। इस बीच में अनेक परिपर्तन हुए। आत तो उस अप्रिय-काएड की स्मृति ही बाड़ी है। में बाज माता

हूँ । मगवान की रूपा से सुन्दर वासक मेरे गोद का मूप्य है । मेरा संसार पूर्ण हुमा है । यति-पुत्रवती नारी वड़ी ही सीमान्यवती समभी आती है । बात विरन्दल सच है । यरी

बालक तो आपके लिए भेरा और भेरे लिए जापका विव है। इस लोगों के ये दो वर्ष तो बड़े ही सुलकर बीते। ये सुद्रा ही कुछ हुस्तरे ये। में आपके वास थी। सुन्ने तो किसी

थुंज वा उप दूरा विषय की खोर च्यान देने का खबसर हो नहीं था। में दुन थी। मेरी दुवाा उस मतःकीसी थी, जिसका मन मानवाद में सीन हो जाता है। उसके सामने दूसरा कोई विषय हो नहीं रहता, जिस पर वह सोचे। उसका ज्यान बहुता है भगवाद

( t=8 )

में। उसका मन, उसकी इन्द्रियाँ मगवान् में लग जाती हैं। मेरी भी यही दशा थी। मेरे सामने दूसरी कोई बात ही न यो। न कोई समस्या थी, न कोई दूसरा कार्य। नाथ, क्या इसे ही स्वर्ग-<u>स</u>स्य कहते हैं। यह आपका दिनरात का र्शन, श्राएका बाते सुनना और झाएके साथ रहना, समय षीत **ंजाता या इन्हीं कामों में ।** क्याये काम थे ! काम करने के लिप तो तथारी करनी पड़ती है। पर मुफे तो कोई वयारी करनी नहीं पहली थी। ये शव काम जाप ही भाप हो जाते थे। मुक्ते तो मालूम द्वीनहीं दुबाकि ये दिन इतनी शीमता से कैसे बीत गये। मैं तो उन सब को भूल गयी, अपनी उन गरीबिन बहुनों को भी भूल गयी, जिनके लिए मैंने पर-कलह बढ़ाया था। उनका स्मरख भी नहीं दौना था। उँभे इस बोच में भाभी की कितनी वालियाँ वानी पड़ीं, शीम शीम पत्र लिखने के लिए उनके कितने ताने गुरुने पड़ें।

ष्ट नहीं सकती, कहाँ थी, किस स्वयन्या में थी। प्राज तिवपुर में हूँ। दो महीने से यहाँ आयी हैं। पायों में बीर में बत्तवस्ता से तार ही बायों। स्टेशन पर पर उतरों तब मात्म हुमा कि मामीगी पर्ही साथीं है। उनका तिवाहों स्टेशन पर ही हम लोगों को जिला बीर

उसने कहा-"सालवित का दुक्स है कि मेरे यहाँ उन सीगाँ

भया नहुँ, ध्यान ही नहीं जाता या इसरी बातों की धोर । मैं

( १८६ ) को ले खाखो"। सेरी समझ में कोई बात नहीं खायी। भामी यहीं खायी कैसे। हम लोगों से लखनऊ जाने की वात उन्होंने

कहो यी । फिर यहाँ वे कैसे खायाँ और यहाँ ठरूरो कहीं हैं। मैं कुछ समक्रन सकी—मालून होता हैकि घटनार्थों का स्यान से कुछ संबन्ध होता है। यहां स्टेशन पर उतरते ही उस अपिय-

कायड का स्मरण हो आया। कतेता थक से होगया, मैं सोचने लगी—क्या फिर मुक्ते उसी घर में जाना पड़ेगा, स्मा फिर उन्हीं लोगों के साथ रहना पड़ेगा, यह सोचकर मैं म्राधार होगयी। पर जब मामी के सिपाही को देखा तब आनन्द हुमा। आपको मालूम न होगा कि सामी ने यहां क्या तमाशा कार रखा है। उनका एक मकान बना है। मकान का है

सुन्दर पर्स कुटी है। कक्षो चाररीवारी चारों झोर है। बीच बीच में श्रवना श्रवना कई क्षोपह बने हैं। उनमें रहने के सर्व साधन हैं। रसोई घर श्रवना है। यक बड़ा सा बीचाव है। बह पर्यो बनाया गया है जब मैंने भाभीजी से पूड़ा तो उन्हों

ने कहा—"यह दरवार हाल हैं।" में उतरी, चानीओ मी उतरी, मामी ने चानोमी की प्रणाम किया और मेरी गोद से बच्चा से लिया। कहने लगी

मैंने जनमाया और यह से मामी। मैंने तो इसे घाय मुक्टर किया था, यह तो मालकित बन बैठी। मुक्रे तो हैंसी झागई। को आजतक विलासिता में पर्ली, वे खाज इतनी सादगी को पसन्द करने लगीं, कुख समक्ष में नहीं आया। हितने अच्छे उन्होंने मकान बनवाये हैं, सोने, उठने, बैठने थ्रादि कं स्पन भी बड़े ही उसम हैं।

सन्त्या को आभी में हमले कहा—"बीवी, जब यहां मुन्न जाना न मिलेगा। बहुत सीज उड़ा शी जलकत्ता में । यहां ज्याने हाथ से बर्तन साफ़ बरते होंगे। इस जाध्यम में माड़ हेनी होगी। स्तोई बनानी होगी। दोपहर को प्रति नि कहित्यों को पहाना होगा।"

मैंने कहा-"ग्रबद्धा, तयार है ।"

ये बोर्ली—"तयार नहीं, करना हो होगा। मैं प्राम-महत्त करने साथी है। इसीतिय तेरे आई को दोड़कर तेरे पास साथी है। क्या आई की बीज़ों में बहिन का हिस्सा नहीं होता?"

मैंने कुछ नहीं कहा, फिर वे बोलों—"प्य काम जात ही करने। जरने मर्द को जात ही पक रात खिल दे कि तुम स्रोग हाने दिनों में मामलक्टन का राग जलार गहे हो, पर धनतक किया भी कुछ। बामों में क्या करना है, हमसे में कुछ स्वर है। जब औमती सुबनमोहनेहेची सार्थों हैं। है मासलक्टन करना खादती हैं। दो महीने से काइ जाकर वेसना । इस गांव की काया ही पत्नट हूंगी । यहां की क्रियां मदों ' से जूतियां सीधी करवावेंगी।"

( 144 )

मैंने कहा—"अच्छा ग्राम-सङ्गठन है।" उन्होंने कहा—"अरे, ग्रामसङ्गठन होता क्या है। द् तो लिख हे।"

ता । लख द ।" मैंने कहा—"न लिख्ँगी ।" उन्होंने कहा— "लिखना पडेगा ।"

मैंने कहा—"हर्गिज़नहीं', देखूं' कीन लिपपाती है।'' उन्होंने कहा—"लिपयायेगी श्रीमती सुपनमोहिनी देवी, चीर क्लिंगी' श्रीमती शशिष्टमा उर्ज मेरे बच्चे की पाप !'

मुक्ते हैंसी जागयी । मैंने कहा—"लिजया लेता।" यायीजी ने समझ होगा कि ये लड़ रही हैं। हमीसे शापर ये यहाँ जायीं। आजी ने कहा—"वायीजी, यह लड़की ज़रा

पता।" ये हैं तने सभी। रिसोरी, भी आज बल खादी है। अनकाल भी सार्पी भी, इन समय भी आपी। उनको देवने ही मानी ने करा-"तमेदी मो मैं हैंहती थी। यह मीदराबी धादिर।

सोल हो गयी है। इसे दुरुन्त करना है। मेरी मदद कीडिन

करा क्या ता अ हुइता थी। यद मंत्ररावा थादिय। सत्ती में यक कृषमा मिलेगा, क्या मृदाधी है।'' वह हैतने सर्गी, मुक्ते भी हैंगो खादी। बाकी सी हैंगने क्यीं। सामी का यही कार्यकाम है। वह कैसी रही है, मैं तो सका ही नहीं सकती। सदा प्रस्ता रहती है, हैंसती श्रीर हैंसाती रहती है। कुःल का नाम इसे मानूम ही नहीं। विग्ता को भी श्रपको सास फटकने नहीं देती। इसिमती हतनी है कि कोई भी कठिनाई हो, भट इस कर होती है। दिन दात परिश्रम करती हैं और पकतीं नहीं।

माभी का जी कार्यक्रम है, उसे देखते मासूम होता है
कि वे खबसुष कुड़ कर दिखायेंगी। उनकी रक्त पाठशाला
है। से बेटे एड़ाई होती है। एक घंटे वातखीत। बतुतसा
सामान वन्होंने मँगा एखा है। बहुत सी पुस्तक हैं, बहुत से
विच हैं। ये रस डंग से वर्शन करती हैं कि लड़कियों भट
विच बातें सामफ लेतो हैं। उनके आसम में रहते से मी बड़ा
भाननइ साता है। आएकी इस्काओं की पूर्ति ये कर रही
हैं। ये शीस हो आएकी हुकायोंगी और अपनी.......सीभी
करवायेंगी ये ऐसा हो कहती हैं।

एक दिन हम सबको लेकर वे अपमाजी के पास गयी भी । प्रणाम करके हम लोग चली आर्यी । अस्मानी ने कहा पा—"क्या मेरे अपराध अब भी तृ माफ़ नकरेगी !" मैं क्या करती । पुर रही । जनवाय की बहु को भी देखा। वड़ी सुन्दर है। यमंडिन मालूम होतो है। मैं तो नहीं समझती कि इससे अगलाय बाबू की पटेगी। वद्धील साहव के घर भी हमलोग गयी थीं। भामी ने वहीं भी ज्याख्यान दिया। बिस्तानी मांबहुत हुँसी। उन्होंने कहा—"किशोदी को अपने आक्षम में लेता।"

किरोरि ने कहा—"मैं इस मुंदफरके साथ न रहेंगी। यह तो मुक्ते मोकर रखती है, और अनूरी देती है एक खतम ।" इस पर यहाँ के सब लोग हँसने सगी।

नाप, मुक्ते श्राहचर्य होता है, जब देखती हैं कि इस ताँब के लोगों की कैसी धारणा थी श्रीर श्रव वह कैसी हो गयी। इतनी शीव्रता से पेसा परिवर्तन होगा, इसकी तो मैंने करणात भी न की थी।

पढ़ी-लिखी क्रियों गृहस्थी का उत्तम प्रक्रम करने लगी हैं। पुरम प्रलब्ध हैं। वे हम लोगों की सहस्यता करने की तथार हैं। ये करते हैं कि इन लोगों ने तो हमारे पर्यों से इन्तर की ही निकास मगाया।

में जानती हूँ-यह कठोर कर्नव्य है, पर मामी के विनेष् ने इसे सरल बीर मनोरंडक बना दिया है। बच्चे ने सबरी कमी पूर्त कर दो है। यहाँ तो वह स्वस्य है। बाधम का

समस्त सर्च मामी देती हैं। मैंने कहा—"कुछ रुपये रखे हैं सेलो । कहने लगीं—"बाह रे रूपयेवाली । कहाँ पाया है, किस खसम ने दिया है।

भामी का व्यवहार वड़ा ही प्रभावशाली है। जिससे भो कहती हैं उसे वह करना ही पड़ता है। गाँव की सभी कियाँ श्रमसर श्राया करती हैं। पहले बखेड़ा या पर्दे का।

मामी ने कहा- "मदीं से कह दो कि गाँव छोड़कर चले आँय। उन्हीं से तो हमें पदां करना होता है। यदि वे पैला न करें तो आँकों पर पट्टी बाँधा करें। अड्डप. विल को साफ़

करते नहीं. पदां लगाने ऋाये हैं। चाचाजी भी यहीं हैं। एक बार आपको साजाना

चाहित ।





( १६ )

मेरे श्राचार्यदेव

श्रापका पत्र मिला। बड़ा झानन्द् हुआ। बाएका यह कहना बिल्कुल ठीक है कि ग्रामसङ्गठन के लिए सबसे श्रावश्यक वात यह है कि गांववालों को यह बतला दिया जाय, उन्हें इस बात का विश्वाल करा दिया जाय कि तुम सब लोग एक ट्रूसरे की सहायता किया करो। तुम अगर किसी की सहायता करोगे, तो दूसरा भी तुम्हारी सहायता करेगा । इस "पारस्परिक सहयोग" के श्रामाय से ही गाँववाले इतने दुर्वल हैं। जो ही ब्राता है, इन्हें द्वा लेता है, चपतियां दे जाता है। इसरा देखता रहता है। यक के घर में श्राम तमी, ग्रीर लोगों ने उसकी सहायता न की, ग्राम नुमाने में उसका साम म दिया। यह ब्रक्केला ब्राग नुमा नहीं सकता, यह जानी हुई बात है। इसका फल यह होगा कि श्राम बद्र कर समुचे गांव को जला देगों। परयि समूचा गांव वक ब्राइमी के घर लगी धागको युकाने में

सुद बाय, तो उसका बुक्तजाना ऋसंगव नहीं है। इससे उस की भी बहुत रहा होजायगी और समृचायांव भी थच आयगा। यदी द्वाल रोगका भी दोता है। एक आदमी के पहां रोग द्वया, गांववालों ने भी चाहा कि उसकी मदद करें। जिसके पास जो हो, यह उसे हैं। इससे उस गांध के पर एक ब्राइमी के प्राची की रहा होगी। रोच गाँव में फैजने न पावेगा। वह ध्यकि था परिवार अपने पड़ोसियों की सहायता पाकर भना चंगा होजायना । ऋपने सहायकों की वह भाशीवाँद देगा। अगयान् व करें, पर यदि कोई पेला ही वनसर पड़ोसियों पर ऋावा, तो यह भी प्रत्युपकार करने से बाज़ न धावेगा। उपकार के बदले उपकार अवश्य करेगा। स्सी मकार ज़र्मी हार, चपरासी या और कोई हुकाम, किसी र्याँववाले पर ज़बरवृस्ती करना खादे, तो गाँधवाली को चाहिए कि वे प्रापने पड़ोसी की सदद करें, वे उसकी रहार करें। ऐसा करने से उन्हें एक सहायक मिल जायगा। उन पर जब कोई ज़ोरज़्लम करने लगेगा, तब वह भी उनका साध देगा। इस प्रकार धीरे घीरे खमूचा गाँव आपस में एक दूसरे का सहायक होजायगा। यक श्रादमी पर विपत्ति पड़ी, समृता गाँव उसकी सहायता करने के लिप तथार हो बायगा । यह कितमी मडी विपत्ति होगी, जो समूचे गाँव के इटावे न इटेगो ? एक गाँव की सम्मितित शक्ति तो बड़े-

१३

यहे पहाड़ों को भी जूर कर सकती है, फिर कोई विपत्ति

विजना भी बड़ी हो, उसकी क्या विसान ? गाँवों के कष्ट का टूसरा कारल आपने वतलागा है ठिपमा को मूर्कता, मालिक, मैं इस सत्य से इस्कार नहीं करती, पर कुछ संशोधन करना चाहती हूँ। मेरी समक्ष से

करती, पर कुछ संशोधन करमा चाहतो हूँ। मेरी समक्ष से की बीर पुठव दोनों की "मूर्वता" का कारख है। कियाँ गृह-प्रवच्य में चतुर नहीं। पर उनका यह स्थमाव नहीं है। वे चतुर बनायी जा सकती हैं। दुःख है, पुठवों का प्यान हमर नहीं है। वे कियों को केवल जिलास की ही चीज़ समस्त्रो हैं। वे उन्हें 'परी" बनाने ही के प्रयक्ष में लगे रहते हैं। जिसका

पत्त यह दोता है कि लियों का स्वास्थ्य नष्ट हो जाता है, कुष्याया अकाल ही में बूढ़े हो जाते हैं और वेटे बेटियों से पर मर जाता है। अब इनका वातन-पोषण कीन करें ? उनके मोजन, बका, शिका, स्वाह आदि की चिन्ता अरप से। पुरुषों की स्वयं संपत रहना चाहिए। अपनी आमदनी को समम्म कर काम करना चाहिए। उन्हें समम्मा चाहिए कि

रामक कर काम करना चाहिए। उन्हें समझना चाहिए कि बारिक कपड़े, साजुन, धुनिच्यत तेल खादि से सुन्दरता नहीं बढ़ती । यब दहती है अह्मचर्च से । संयम से रहनेवाला जितना सुन्दर होता है, उतना गहने और कपड़ों से अदने के सजानेवाला नहीं। क्या पुरुष हम बातों की और ध्यान देंगे हैं। जहाँ किसी की को तीन चार वर्ष आये हुए और उस्कें कोर सन्तान न हुई बस, बससे तकाज़े शुरू हो जाते हैं। "बह, कोर्द बच्चा दो"। मानों उसने बच्चा रख छोड़ा है, जोनिकालकर रुखें देदे? अधिक से अधिक पांच साल तक परका जाता है। इस बीच में भी पदि सहका न हुआ तो भट्ट दूसरी शादी का इन्तहाय होने तालता है।

हमारे यहाँ क्यो-पुरुषों की इस समीवृत्ति से कितनी हानि हैं है, यह विचारने की बात है। परिस्थिति पर विचार करने से सो तो हो। परिस्थिति पर विचार करने से तो क्रियों बहुत कुछ निहाँच हो जाती हैं। परिस्था में माने परिस्था कि स्वाची है, उसीके स्रमुसार उन सोगों को चलना होगा। वह सला है, तो सला हो है, यहि हुए मी हो, तो उसे हैं। असा समस्त्रमा होगा। उसमें जबर पर करने का खायकार तो उन्हें होता नहीं, उसके सम्बग्ध में राव सो है होता नहीं, उसके सम्बग्ध में राव तो वे प्रकाश में स्वाची करने में स्वाची होता। उसके सम्बग्ध में साथ साथ सो वहीं स्वाची होता। इसके सम्बग्ध में साथ तो वहीं स्वाची होता नहीं, उसके सम्बग्ध में साथ तो वहीं स्वाची होता। इसके सम्बग्ध में साथ तो वे प्रकाशित कर ही नहीं स्वाची होता।

सक कि उन्हें उसके विषयीत सम्मन्ते का भी अधिकार नहीं है। दूसरी बात यह है कि उन्हें तो अपने पति का मन राबता है, ये उसे प्रस्त पर्दे, देसा करना है। उसका मों को है मन राबते हैं, ये उसे प्रस्त पर्दे, देसा करना है। उसका मों को है मन ही है, मन है पति का, की उनको प्रस्त करने का साधन है। सीसरी बात यह है कि यह तो पर के बादर पैर नहीं एस सकती। ऐसी हमा में ये क्या कर सकती हैं। मेरी एमम के तो ओ ये करती हैं, यही बहुत है। नियमका नो उनसे समाने भी आहा कहीं उसमी वाहिए।

र्शासरा कारण प्रापने बतजाया है—"ग्रनुचित स्था स्पर्यं बड़ा बने रहने के लिए दूसरों को दवा रसने ।

में पेसी बात में सुन नहीं सकती ।"

( \$8\$ )

र्माचता ।" बिल्युल सच है देवता, इसी मनोवृत्ति ने : गांचों को तबाद कर डाला है। दूसरों को दवा कर रक्ष वाले नीच, स्वयं तो उन्नड़ गये, पर दूसरों को उन्नाड़ कर न्नापका पत्र मेंने मामी को भी दिखाया था। उन्हों जी कहा, उसे मैं लिखना नहीं चाहती थी, पर उससे श्रापक कुछ मनोरंजन नहीं दोगा। यही समस्र कर लिखनी हैं मुक्ते तो क्रोध हो आधा था, पर उनके सामने किसीका क्रोध ठहर नहीं सकता । ऋषिका पत्र पढ़कर उन्होंने कहा-"देख म...की चालाकी। मुक्ते सिखाने चला **है**।"

र्मैने कहा - "ब्राप ये सब बातें उन्होंके सामने कहतीं तो ग्रच्छा होता। श्रापको सममना चाहिए कि उनकी ग्रान

थे बोलीं-"सुनमा धड़ेगा, मुवनमोहिनी देवी जो सुना र्वेगी, यह सुनना पड़ेगा। कैसी शान और किस की । आने दे उस म...को तो तेरी श्रीर उसकी नकेल पकड़ कर धुमाती मैंने कुछ कहा नहीं। ये सट चली आर्यो। कहने लगी. "सेरी बीवी, मेरा यह हक तो न छीनो । बेमीत मर जार्जेगी।" 

. .

भागी का उद्योग भी रुसी सुन पर हो रहा है। उनके काम को देख कर बड़ा ज्यानन्द जाता है। जो शियां उनके बस्तां जानी हैं, उन्हें वे ज्याना शित्य बना सेती हैं। गाँव भर को शियां उनके यहाँ ज्यासी हैं, शायद ही कोई घर बचा हो। सन परों की ज़बर जन्हें निला करती हैं। किसमें घर में जाना नहीं है, जिलके यहाँ मनाइस हुआ है, कीन

गाँव अर से स्ताम, तरकारी, वृष, वही, उनके यहाँ स्राता है। वे साव रख लेती हैं। उन्हें आखूम रहता है कि किसकी किस बीझ की ज़रूरत है, वह बीझ उन्होंने वह पहुँच ब्राती है। रोगी को दूस भी जाती है। फ़िस्के पाक अस नहीं पहता, उसे ज़क्क दिया जाता है और जाया तकव किस जाता है कि क्यों नहीं मुझने खुरने लिए ज़क्स रखा?

पीमार है आदि वालों का चला उन्हें जिल्य लगा करता है।

रित्या जाता है कि क्यों नहीं तुमने खपने लिप खार प्ला ? पर दिन उन्होंने गाँव गर की लियों से कहबाग नि खपकी सोमया को सबसोग एक परू देर बायता है जाये रेचा गया उस दिन स्थारह बड़े के पठले सात मन खायक इंग्डें हो गये। मामी ने उन सब दिवयों से पहा—"धर

सेर पावल तुम्हारे घर से निक्रत जाने से तुम्हें रपाएं तो न होता !" वे स्थियां हैंसने सर्मा। वे बोली—"दर्स तुम्हारत बक्त सेर यहाँ सात मन हैं। क्रमर साल में तुम् लोग दल दल सेर दो तो सत्तर मन होते हैं। इससे ते

( tem ) बहुत से ग़रीवों का पेट भर सकता है। किनने रोगियों को पट्य दिया जा सकता।है।" उन्होंने फिर कहा--''तुम लोग चाहो तो श्रपना श्रपना चावल से जा सकती हो।" कोई मी से जाने के लिए सयार महुई। तब उन्होंने मुक्तसे कहा--''बीबी, तुम कितना चावल देती हो !" मैंने कहा-"रानी साहव का जो हुक्म हो।" उन्हीं

की श्राहा से उन्हें मैंने रानी साहद कहा । उनकी बाहा है कि मुक्ते सवलोग रानी साहव कहा करें। उन्होंने कहा--''3--- सन तुम दो।" सैंने पैंतीस रुपये निकाल कर रख दिये। घाचीजी से पाँच सन और किसौरी से पाँच सन चायल उन्होंने माँगे । चाचीजी ने पयील रुपये जमा कर दिये, किशोरी में घर से वायल भेत देने को कहा। तब ब्राप बोली—"लात मन चायल मैं देती हैं।" सब मिला कर यह इकनीस मन चायल हुए । यह भागद्वार किटोरी देवी के ज़िस्से किया जाता है। इस दपयों से ये चावत मैंगार्ले। क्रिसे जकरत हो, उसे इसमें से । श्राप्त से तीसरे महीने इसी तरह चीर चायत दे <sup>क</sup>ड़ा कर लें। जिसे ज़रुपत हो वह से जा सकता

। पर उसे बतजाना होगा कि उसने ऋपने लिए श्रव ों नदीं रखा !

मामी के इस भारडार से लोगों का बड़ा उपकार होगा, और इसो के ढंग पर वे और भी कई तरह के श्राय-ग्यक भारडारों की स्थापना धरनेवाली हैं।

पक दिन बन्होंने कहा—"आज ज़मीदार के घर जाऊंगी चौर नरेन्द्र को दुलदिन को आध्य में लाऊंगी। मुना है जल की तबीयत कन्छी नहीं है। दवा से भी लाम नहीं हुआ।" के कहा—"यह नहीं आदेगी। फिर यह ज़मीदार की बहु है, उत्तके वहां कभी क्या है, जो आदम में आदेगे थर से तयार हो गयीं। कहने लगी—"तु सममनी नहीं, में तो जाऊँगोहो, जैसे होगा, उसकी यहां लाउंगी। वहीं अमिदगी है जनहीं है में पहलों सो हो हही हैं हि कितनी आमदगी है जाती है में पहलों सो हो हहार महोना चाला है और उसका प्रका

कितना पाता है! में आध्रम में रहती है, यह क्यों न रहेगी!"
मैंने कहा—"मामी मुक्ते अप होता है, कहीं नुस्तरा वहां जपमान न हो आय! वे लोग दूसरी तरह के हैं।" उग्होंने कहा—"अपमान करनेवाले की पेसी सैसी, मेरा को प्रथमन करेगा, उसे बतला हुँगी।" किर कोली—देमी ही की तो डीक करना है, मेरी मुखी, ध्रथमान न होगा, हरो मन, मुक्ते जाने हो। होया सी खार्टी"

नन, शुक्त जान दा । दंग ता आक्रा । उन्होंने यक की से ज़नीदार के यहाँ कहलवाया— "मैं तुम्हारे यहां वालो हूं । सुना है, नरेन की दुलदिक की तबीयत ऋच्छी नहीं है। बहुत दिनों से बीमार है। झच नहीं हुई। मैं उसे आश्रम में लाऊंगी।" वह को ज़मीन्दार साहब के कर्ज के लेका

( 200 )

यह की ज़मीन्दार साहब के यहाँ से लीट आयो। दक गाड़ी सेकर कायी। उसने कहा—"ज़मीदार साहब की हों ने कहा है, आये, गाड़ी मेजती हूँ। नरेन की दुनहिन को देग जॉव। हमारे घर की।कोई साधम में कैसे जा सकती है। हाँ, यहाँ ही दवा दाक का अदनश कर हैंगी, तो हम स्रोत कराँ।!"

मामी ने कहा—मालिक को बीन पूछना है, मार्कान तो नाराज़ न होंगी। लड़की मरी जानी है और मालिक नाराज़ होने हैं। मैं न मानूंगी, में अपनी बहिन को से आकर्मी। उसमें तक में देखनी रही, क्यों न आलिक ने करना रूर दिया है माज नाराज़ होने आये हैं, क्यों, क्या राजिक के सब यह सामम में अकर अच्छी हो अवगी है में तो हमें आउँगी, सार माजिक को समसा बीजियगा। बदि न रहें। फिर यह घर श्राजायमी श्रीर वे खुश होजांयमे।"

मालकित ने आभी की वात मान ली। उन्होंने यहा— "बच्दा, जब तुम्हारी इच्छा है, तो से जाओ। वर गाड़ी पर आभी, भामी ने यहा—"वाची, झाझम में कोई गाड़ी पर

नदीं जाता । इसीसे सो में पैदल खायी हूँ ।" भाभी नदेन की दुलहिन का हाच पकड़ कर लिप खली खायीं, ज़र्मीदार ने भी यह लवर खलीं । पर ये दुःख योज न

सके। जायद भाभी के वारे में उन्होंने कुता होगा, आज बीस दिन हो गये। यह माजी चही है। कोई योग नहीं है। बोरे का पीलायन जाता पहा। चेहरा निकर आया है। इस की सास भी आयो थीं। वे खपती बहु को देखकर बहुन .सुरा हुई। 1 कहने ससी, "राती बहु, मुक्ते भी शपने आध्यम में रूप है।" भाभी ने बहु— बहु को यर है ह हूं, तब खाय आये। नेरी मो खाया था, यर वह खासम में खाने न याया। पर्यात्र इमीचार साहब आये। उन्होंने यह से पुद्वाया था। भामी

से बहा—''आर्थ ।''

मार्था ने कर्ने आध्या दिवाया । वे बड्डे प्रमुख दूप ।
अपनी बहु भी उन्होंने देखी । वहाँ तो वहाँ वही दि । जाने तो
ने बहा—'पिमानी, बाव खार बहु को देखा निर्मात
दूषसे देखा कहा । दिवाने कह दिया बीमार

ने आभी का श्रन्न भएडार भी देखा। उस भएडार से

किस काम के लिए खर्च होता है यह जानकर ये पुरा हुए। बोले---२५---मन चायल मेरी बहु की श्रोर से मी उमा करा दो बंदी, कल शाजायमा । फिर से "बोले. बाह. तमने तो हमारे गाँव को काया ही पलट दी । हम लोगी के म्यान में तो यह बात ही न आयो थी।" फिर पृश्च-"बह को कव तक रखोगी ?" भामी ने कहा-"तेरह दिन ग्रौर।" यही उनका कार्यक्रम है। उनका ध्यान गाँव की सह-कियाँ पर विशेष है। वे उन्हें ख़ुब परिवास से सिवाती, पढ़ाती हैं। ये कहती हैं कि वे अपनी समुरात में जाकर मेरर काम करेंगी । इसमें जल्दी काम दोगा । लर्च भी न पड़ेगा । सुमे बन्दा कीन देशा। अपील शर्व छापा करें। हम सीम तो लड़मी हैं। क्यों किसी से जांगें। मामी का यक और विनोद सुनिए। एक दिन एक

मानी का यक और विनोद सुनिए। यक दिन यक सुदिया इसी पास्ते से जा रही थी। मूजी, व्यासी थी। सामन की यक की ने उसे देखा। आध्रम में उसे के आयी। मामी सामने कड़ी थीं। लिए का बोक्र मीजे,स्वकट वह बैट गयी। उसे मोजन दिया कथा। का, थी शुक्ते यर उसने यूपा—गुन सीम यहाँ कर ने आयो हो। भामी ने कहा-धोड़े ही दिन हुए।

मुद्दी ने पूछा—यक ही घर के तुम लोग हो ?

भामी ने कहा—"पहले तो बहीं थीं, पर अब मई बदल कर इस सब बहिन होगची हैं।" मुक्के बतलाकर उन्होंने कहा—एकत मई मुक्के लिला है जोर मेरा मई रहते। किला—पर और मरेन की दुलहिन को बतलाकर उन्होंने कहा—पर होनों ने मी आपका में मई बहल लिया है। इस स्व चुप पी। क्या मजाल जो कोई हुने रे पर बुढ़ी हैंलन लगी,

बोजी-"ऐसा क्या होगा माखकिन" ?

हाने थोड़े क्यमें में पेला सुन्दर प्रकच्य, यह मासी ही की पोपसत है। गांव की जियमें का द्वेंग ही बदल गया है। वे सब आपस में पक बहिन भी होगयी है। सभी यक इसरे के दुश्य से दुश्यी रहने लगी हैं। पेली दशा में क्या दुश्ये के दुश्य से दुश्यी रहने लगी हैं। पेली दशा में क्या दुश्ये कावरता है?

माभी कहती हैं कि एक वर्ष के बाद में जाऊँगी। इस भाष्ट्रम का काम मुफ्ते करना होगा। मैं सीख तो गयी हूं। पर पत्र विनोद कर्ता मिलंगा।

श्रापकी अनुगामिनी

.....भा

( 20 )

वियतम.

व्यापने मेरी चिद्वियां प्रकाशित करने को सम्मति मांगी रे । इसके लिए मेरी सम्मति की क्या दरकार है। जो उचित

सममें, करें, मुक्ते इन्कार कय है। पर मेरी समक से उन चिट्टियों में ऐसी कीनसी बात है. जिसके प्रकाशित होने से फिली को लाम हो। क्या मेरी

चिट्टियां पदनेवाले कुछ लोग हैं ! श्रजी, किसको कुरमन ै दुक्तिया की गाथा पढ़ने की। यदि हमारे युवक, हमारी युव-

तियां दुखियों की श्रीर श्रांत उठाना सीरा जांय, तो फिर हमें कमी किम बात की गहे ! हमारे पास क्या नहीं है ! नाथ, मेरी चिट्टियों तो बाज़रू नहीं हैं। या बी हैं। प्रैंन

अपनी दशा निक्षी है, अपने मन की बात जिली है। बाहार चीज़ तो रंगी-मुंबी होती हैं। मेरी विदियों का कीका रंग बाजार में कैसे बसन्द आयेगा । फिर भी जावकी व्यक्त का

पालन सुमें, करना है। बाएने मेरे वर्षों को प्रकाशित करना

( २०५ ) सोचा है, तो श्रवस्य ही उसका कोई कारण होगा। मैं जानती

हैं, मेमवश होकर आप कोर्र काम नहीं करते। हक्षी विरवास एर में भी आपके साथ सहसत होती हैं। में अपनी चिट्टियां मकायित करने की आपको सब्मति देती हैं। सब चिट्टियां न सुत्ती जांव। उनमें से कुछ चुन

सब चिद्वियां न छापी जांय । उनमें से कुछ चुन तीनिय, जिनमें कोई काम की बात हों, उन्हें मकाशित करा दोंजिय । हाँ, युक्तक छुपने से पहले आभी से उसे दिखा लेना युक्ता होगा। उनके समयन्य की भी कई चिद्वियां हैं। पहले थे पह लेगी तो खुक्ता होगा।

देयता, जो मत आपने जिया है, उसकी पृति की पोप्पता मिने पा ली है। आपके जरणों में बैठकर मैंने यह रिक्षा पा ली है। मामी के लाय रहकर आपकी रिक्षाओं का मैंने समयाल किया है। अब तो पकी हो गयी है। अब मेरे सामने पढ़े करियार नहीं है। मैं समय है। वैदा यह कि। आदे थे। यह सामन में जाने न पारे,

त्रीया एक दिए जाये थे। यर काध्मम में जाने न याये,
वकील काइन के घर जाने का चुनम दुष्मा । रानी वाद्य वर्षों गर्यों खीर उनसे मित्र कायों। मोनी करानो हैं कि दस काध्मम में मई का दकते हैं, यर वे मई नहीं का सदलें मिनकी की दस बाधम में है। वे कहती हैं कि की का नाम सुनने ही दन महुआं के मन में विकार पैदा हो जाता है। जबतक दनकी यह पद्मान दूर न होगी, तबतक ये यहाँ जाने म

मेरी श्रीर देखने लगी'। थोड़ी देर बाद उन्होंने कहा-पूज लुं। सैने कुछ न कहा। श्रम्माश्री श्रागर्या । उन्होंने कहा-बीमार पड़ने पर तुम्हारे भाग्योदय तो हुए। जाओ । मैं भी बीमार पड़ती और आधम में जाती। मैं फुझाजी को सेकर

इम सब लोग प्रसन्न हैं। बचा क्या है। दिन मर व्याधम के लम्बे चोड़े आंगन में दोइता है। इष्टपुष्ट है।

> श्राच की मिया ....मा

पत्र प्रकाशित होने पर दो कापियाँ मेजिएमा ।

पायेंगे। मालुम दोता है, वे आपको भी न आने हैंगी। उनके

नियम भी खड़त हैं. पर निर्धंद नहीं।

इस श्रद्धमून स्त्री ने तो मुक्ते मोह लिया है। फ्रश्राजी

चली साबी । वे श्रन्दी होरही हैं।

यायो । मैं गर्पा, फूबाजी से फहा—बाधम में चलिए । वे

हम सब प्रसन्न हैं।

बीमार थीं, भामी को खबर लगी। वोली -जात्रो, उन्हें ले

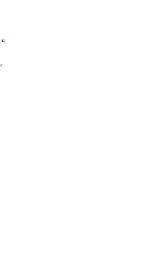